## आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

यन्थाङ्कः ६१

# गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणि।

हरदत्तकतिमताक्षरावृत्तिसहितानि ।

एतत्पुस्तकं वे. शा. सं. गोखछे इत्युपाह्विर्गणेशशास्त्रिभिः संशोधितम् ।

तच

बी. ए. इत्युपपंदंधारिभिः

## विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

षुण्यास्व्यप्तने

## महादेव चिमणाजी आपटे

इत्यभिधेयमहाभागप्रतिष्ठापिते

## आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरेमुद्रियत्वा प्रकाशितम् ।

तस्य द्वितीयेयं मुद्रणावृत्तिः।

शालिवाहनशकाब्दाः १८५२

खिस्ताब्दाः १९३१

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः ) । मूल्यं सार्धे रूपऋद्वयम् ( २० २८८ ) ।

## आदर्शपुस्तको हेखपत्रिका।

अस्य गौतमप्रणीतधर्मसूत्रस्य पुस्तकानि यैः परिहतिकप्रतया
प्रद्वानि तेषां नामादीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च प्रदर्शन्ते ।
क. इति संज्ञितम्—आनन्दाश्चमस्थम् । अस्य लेखनकान्नः शक् १७२४
ग. इति संज्ञितम्—डेक्कनकालेजस्थम् ।
घ. इति संज्ञितम्—डेक्कनकालेजस्थम् ।
घ. इति संज्ञितम्—डेक्कनकालेजस्थम् ।
च. इति संज्ञितम्—आनन्दाश्चमस्थं मूलम् ।
च. इति संज्ञितम्—आनन्दाश्चमस्थं मूलम् ।
च. इति संज्ञितम्—आनन्दाश्चमस्थं मूलम् ।

## समाप्तेयमादर्शपुस्तकोल्लेखपत्रिका ।

# गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणां विषयानुक्रमः।

| विषयाः । पृष्ठ                        | ङ्काः ।    | विषयाः। पृष्ठ                           | ङ्काः ।   |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| धर्मे प्रमाणम्                        | 8          | प्रायिश्चत्तम्                          | "         |
| यत्र श्रुतिस्मृत्योः परस्परविरोधस्त-  |            | रमशानस्यापर्यध्ययने प्रायश्चित्तम्      | "         |
| द्विषये निर्णयः                       | २          | अथोपनीतप्रसङ्गेनानुपनीतधर्माः           | 77        |
| ब्राह्मणस्योपनयनकालः                  | "          | अनुपनीतस्य हुतशेषभक्षणनिषेधः            | १२        |
| क्षत्रियवैश्ययोरुपनयनकालः             | ३          | ब्रह्मचर्येणावस्थानम्                   | "         |
| आपद्युपनयनकालावधिः                    | "          | शौचविषये न दिवस्थाननियमः                | 75        |
| उपनीतानां मेखलाः                      | 8          | शरीरशुद्धिः                             | "         |
| ,, अजिनानि                            | "          | उदक्यादिस्पृष्टस्यापि स्पृष्टास्पृष्टि- |           |
| ,, वासांसि                            | "          | दोषाभावः                                | १३        |
| ,, दण्हाः                             | ષ          | पित्र्यकर्मणोऽन्यत्र वेदोच्चारणनि-      |           |
| अथ द्रव्यशुद्धिस्तत्र तैजसादीनां      |            | षेधः                                    | "         |
| द्रब्याणां शुद्धिः                    | ६          | उपनीतस्यापि ब्रह्मचर्येणावस्थानम्       | १४        |
| पाषाणादीनां शुद्धिः                   | "          | प्रत्यहं समिद्धोमभैक्षचरणे कर्तव्ये     | "         |
| रज्जवादीनां शुद्धिः                   | Q          | सत्यवचनम्                               | "         |
| शौचाचारः                              | "          | स्नान्म्                                | "         |
| आचमनविधिः                             | "          | संघ्योपासनविधिः                         | १५        |
| उपस्पर्शनम्                           | <i>,,</i>  | आदित्यदर्शननिषेधः                       | ,,        |
| द्विराचमनानिमित्तानि                  | <b>2</b> 7 | अथ वर्ज्यानि                            | "         |
| दन्तिश्चिष्टेषूच्छिष्टरेपेषु दन्तवना- | ,,         | गुरुसंनिधावाचारः                        | १७        |
| शुचित्वम्                             | 9)         | पूज्ये विद्यादिभिरधिके चाऽऽचारः         | 77        |
| हस्तपादादेरमेध्यलिसस्य शौच-           |            | गुरुवत्तद्भार्यापुत्रेषु चाऽऽचारः       | १८        |
| विधिः                                 | ९          | अस्यापवादः                              | "         |
| गुरूपसदनविधिः                         | 77         | प्रवासं गत्वा प्रत्यागतेन गुरुभायी-     |           |
| प्राणायामः                            | ,,<br>,,   | णामुपसंग्रहणं कार्यम्                   | १९        |
| गुरोः पादोपसंश्रहणम्                  | १०         | भिक्षाटननियमः                           | "         |
| अन्तरागमने पुनरुपसदनम्                | ११         | भोजनम्                                  | <b>77</b> |
| श्वनकुलाचन्तरागमने प्रायश्चित्तम्     | , ,        | शिष्यशासनप्रकारः                        | २०        |
| श्चादिव्यतिरिक्तपश्चादीनामन्तरागमने   |            | गुरुकुले वासः                           | 22        |

| विषयाः ।                                                        | पृष्ठाडू | हाः ।      | विषयाः। प्रष्टि                         | ङ्गाः । |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|---------|
| ब्रह्मचारिणो वक्ष्यमाणाश्रमविक                                  | रूप:     | २१         | प्रहकालः                                | "       |
| आश्रमाः                                                         | ••••     | २२         | देवयज्ञः                                | ३६      |
| गृहस्थस्य प्राधान्याभिधानम्                                     |          | 77         | वैश्वदेवप्रयोगः ं                       | "       |
| ब्रह्मचारिधर्माः                                                | • • • •  | <b>5</b> 7 | भूतयज्ञबिहरणम्                          | "       |
| भिक्षुधर्माः                                                    |          | २३         | मनुष्ययज्ञः                             | ३७      |
| वानप्रस्थधर्माः                                                 | ••••     | २५         | दानस्य फलम्                             | • ••    |
| गृहस्थधर्माः                                                    | • • •    | २७         | यत्रावश्यदेयं तत्रादाने प्रत्यवायः      | ३८      |
| तत्र विवाहभेदाः । ब्राह्मवि                                     | वाह:     | २८         | दानापवादः                               | 77 .    |
| प्राजापत्यि विवाहः                                              |          | "          | गृहस्थपूर्वभोज्याः                      | ३९      |
| आर्धविवाहः                                                      | ••••     | २९         | ऋत्विगादिषु गृहमागतेषु मधुपर्क-         |         |
| दैवविवाहः                                                       | • • •    | 17         | दानम्                                   | "       |
| गान्धर्वविवाहः                                                  | ••••     | "          | श्रोत्रियस्य राज्ञः पूजाप्रकारः         | 80      |
| आसुरः                                                           | • • • •  | "          | अश्रोत्रियस्य राज्ञः पूजाप्रकारः        | "       |
| राक्षसः                                                         | • •      | -97        | सामध्यीभावे पूजाप्रकारः                 | 17      |
| पैशाचः                                                          | • • •    | "          | विद्यारहितसाधुवृत्तातिथिविषये           |         |
| अनुलोमाः                                                        | • • •    | ३०         | पूजाप्रकारः                             | "       |
| मतिलोमाः                                                        |          | "          | विद्वदसाधुवृत्तातिथिविषये               | "       |
| अनुलोमजातानां पितृद्वारा                                        | सप्तम-   |            | पूजाप्रकारः                             | •••• 77 |
| पुरुषादुत्कृष्टवणीन्तरमाप्तिः,                                  | मातृ-    |            | आत्मसद्दशाति थिविषये पूजाप्रकार         | 88      |
| द्वारा पश्चमपुरुषादपकृष्टवण                                     | -        |            | आत्मना किंचिदूनातिथिविषये पू-           | •       |
| मासिकथनम्                                                       | • • •    | ३१         | जाप्रकारः                               | "       |
| प्रतिलोमानां धर्महीनत्वम्                                       |          | ३२         | अतिथिलक्षणम्                            | "       |
| आनुलोम्येना।पे शूद्रायामु                                       | पन्नस्य  |            | अतिथिप्रश्नः                            | "       |
| धर्महीनत्वम्                                                    |          | 77         | मात्रादीनां पूजामकारः                   |         |
| पुत्राणां मशंसा                                                 |          | 12         | अभिवादनविधिः                            |         |
| गर्भाधानकालः                                                    |          | <br>३३     | अातृभार्याणां पूजाप्रकारः               |         |
| पश्च महायज्ञाः                                                  |          | <b>३</b> ४ | यवीयसामृत्विगादीनां पूजाप्रकार          |         |
| तत्र ब्रह्मयज्ञः                                                |          |            | नामग्रहणनिषेधः                          | 77      |
| पितृयज्ञः                                                       |          | "<br>३५    | 2 00                                    |         |
| देवयज्ञस्यामिकार्यमूळत्वादार्यः<br>स्वयज्ञस्यामिकार्यमूळत्वादार |          | , <b>*</b> | वित्तादीनामुत्तरोत्तरबलीयस्त्वम्        |         |
| भूति । जार । जारिया स्थापना क्षेत्र । जारिया च                  | 9 H.Y    |            | ી કરમાં એક શહે માત્ર માત્ર રહ્યા જેવા જ |         |

| 12 :<br>Via                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                               |           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-------------|
| विषयाः। पृष्ठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ङ्काः । | विषया: ।                      | पृष्ठः    | 歌[:         |
| सर्वेभ्योऽपि श्रुतस्य बलीयस्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६      | भस्माद्याक्रमणे निषेधः        | ••••      | 55          |
| तद्विषये प्रमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४७      | म्लेच्छादिभिः सह संभाषणे      | निषेधः    |             |
| ब्राह्मणादेव विद्याऽधिगन्तव्या तद-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | संभाषणप्रकारः                 |           | ६१          |
| भाव आपत्करुपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "       | स्त्रीसंगमननिर्णयः            | ••••      | "           |
| आपद्वृत्तयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85      | रजस्वलागमने निषेधः            | ***       | ६२          |
| गर्हितयाजनादिवृत्त्यभावे क्षत्रवृत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77      | अथ वर्जनीयानि                 |           | 91.         |
| तद्भावे वैश्यवृत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       | पथ्याक्रमणिनयमाः              |           | ६३          |
| वैश्यवृत्त्युपजीविनो ब्राह्मणस्याप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | मूत्रपुरीषोत्सर्गनियमाः       |           | •           |
| ण्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४९      | अभिवादनादि कुर्वतः सोप        |           | "           |
| विनिमयेऽनुज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40      | स्य निषेधः                    | ।ग(क-     |             |
| प्रातिषिद्धविनिमयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "       |                               | ••••      | ६४          |
| अशक्तौ सर्वथा वृत्त्यभिधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "       | नमयोषिद्दर्शननिषेधः           |           | 17          |
| आपद तार्त्वाऽऽपद्वृत्तावेव रममा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | शिश्नादिचापलनिषेधः            | • • •     | ६५          |
| णस्य निवारणाधिकारिणौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५१      | अकारणच्छेदनादिनिषेधः          | ***       | 57          |
| बहुश्रुतब्राह्मणस्य रुक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५२      | भोजननियमाः                    |           | ६६          |
| आपद्वृत्तौ रममाणस्य निवारणो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | रात्रौ नमस्वापनिषेधः          | • • •     | "           |
| पायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५३      | नयस्नाननिषेधः                 |           | ६७          |
| चत्वारिंशत्संस्काराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48      | आनन्त्यादाचाराणां संक्षेपतः   | )<br>)    |             |
| अष्टावात्मगुणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५६      | कथनम्                         | • • •     | "           |
| एषामुत्कर्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "       | अथ वर्णधर्माः                 |           | ६९          |
| गृहस्थत्रताधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५७      | ब्राह्मणधर्माः                |           | "           |
| स्नातकस्यापि गृहस्थत्रतानुष्ठानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "       | राजधर्माः                     | ••••      | 90          |
| गृहस्थन्रतानि । तत्र वस्त्रधारणवि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,      | युद्धे हिंसाया दोषाभावः       | ••••      | ७२          |
| षये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५८      | तद्पवादाः                     | ••••      | "           |
| अकारणाद्रूढरमश्रुत्वनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "       | संग्रामलब्धद्रव्यविषये नि     | <b>'-</b> |             |
| अग्न्युदकयोर्युगपद्धारणे निषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५९      | र्णयः                         |           | "           |
| तिष्ठत आचमननिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,      | राज्ञे देयानि                 | >***      | ७३          |
| वाय्वाद्याभिमुख्येनामेध्यकरणे निषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,      | प्रनष्टस्वामिकं द्रव्यमधिगम्य | राज्ञ:    |             |
| पणीदिभिमूत्रपुरीषाद्यपकर्षणे निषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६०      | कतिव्यता                      | ***       | <b>્</b> ષ્ |
| and the state of t |         |                               |           |             |

|                                  |                   |            |                                            | ·      |
|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| विषयाः ।                         | पृष्ठाङ्का        | : 1        | विषयाः। पृष्ठ                              | । श्रा |
| निध्यधिगमे निर्णयः               | '                 | ૭६         | पशुभिरुपहते सस्यादौ पशुस्वामिनो            |        |
| वैश्यधर्माः                      |                   | ७७         | दण्डपरिमाणम्                               | "      |
| शूद्रधर्माः                      | ••••              | ,,         | अदत्तादाननिषेधविषयेऽपवादः                  | ९३     |
| पुनश्च राजधर्माः                 |                   | ८१         | धर्म्या वृद्धिः                            | ९४     |
| वर्णाश्रमाणां न्यायेनाभिरक्षणम्  |                   | ८२         | आपदि चऋवृद्धिः                             | ९५     |
| ब्राह्मणस्य पौरोहित्येन स्वीकरण  | ाम्               | ८३         | कारितादिवृद्धिप्रकाराः                     | "      |
| ज्योतिर्विदादिवचनेषु विश्वासः    | कार्यः            | "          | पच्वादिवृद्धिविषये निर्णयः                 | ९६     |
| शान्तिपुण्याहादीनि शाल           | गमौ               |            | अजडापै।गण्डयेदिशवर्षमुक्तस्य               |        |
| कार्याणि                         | ••••              | <b>८</b> ८ | धनस्य निर्णयः                              | "      |
| राज्ञो व्यवहारविषये प्रमाणानि    | ••••              | ८५         | तस्यापवादः                                 | ९७     |
| देशधर्मादीनां प्रमाणत्वम्        | # # · n           | "          | मुक्तपश्चादिविषये निर्णयः                  | "      |
| कर्षकादिषु धर्मविप्रतिपत्तौ व्यव | <del>ास्</del> था | ८६         | ऋणदानविषये निर्णयः                         | "      |
| दण्डेनादान्तानां दमनम्           | ••••              | ८७         | निध्यादिविषये निर्णयः                      | ९८     |
| स्ववर्णाश्रमधर्माननुष्ठितवतां प  | फल-               |            | सुवर्णस्तेयकृद्दण्डः                       | ९९     |
| प्राप्तिः                        |                   | 57         | चोरसाचिव्यं कुर्वतश्चोरवद्दण्डः            |        |
| विपरीतानां नाशः                  |                   | ۷۷         | साक्षिप्रकरणम्                             |        |
| शूद्रस्य वाक्पारुष्याद्यपराधे व  | र्ण्ड:            | ८९         | साक्षिस्वरूपवर्णनम्                        | १०२    |
| आर्यस्व्यभिगमने दण्डः            |                   | "          | साक्षिणोऽनृतवचने दोषः                      |        |
| आसनादिषु द्विजातिभिः साम         | यमि-              |            | दिव्यकरणम्                                 | •      |
| च्छतो दण्डः                      | •••               | ९०         | पश्चाचनृतवचने साक्षिणो दोषः                |        |
| ब्राह्मणाकोशे क्षत्रियस्य दण्डः  |                   | "          | भूम्याद्यनृतविषये दोषः                     |        |
| ब्राह्मणाकोशे वैश्यस्य दण्डः     |                   |            | दृष्टविषयेऽनृतवचने साक्षिणो दण्डः          | १०६    |
| क्षत्रियाकोशे बाह्मणस्य दण्डः    |                   | "          | तद्पवादः                                   | 77     |
| वैश्याकोशे ब्राह्मणस्य दण्डः     |                   | "          | जाड्याद्युपेतत्वात्साक्षिणः कालदा-         |        |
|                                  |                   | "          | नम्                                        | १०७    |
| ब्राह्मणराजन्ययोः परस्पराक       | •                 | - 4        | घेन्वादिविषये शीघ्रविवादः                  | "      |
| त्क्षत्रियवैश्ययोः परस्पराक्रोशे | दण्ड:             | ९१         | आत्ययिके शीघ्रविवादः                       | १०८    |
| अथ स्तेयदण्डः                    | ****              | "          | अथाऽऽशौचम्। तत्र शावाशौचनि-                | ı      |
| फलादीनां स्तेये दण्डः            | ••••              | ९२         | र्णयः                                      | 22     |
| पशुभिरुपहते सस्यादौ दोषः         |                   | "          | , ज्ञातिमरणे क्षत्रियस्याऽऽशौच <b>नि</b> - |        |
|                                  |                   |            |                                            |        |

| ************************************** |           |              | <u> </u>                             |                |            |
|----------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| विषयाः ।                               | Â         | ष्ट्राइ:     | विषयाः                               | वृ             | ष्ठाङ्गः । |
| र्णयः                                  | ••••      | १०८          | श्राद्धभोक्तॄणां ब्राह्मणानां व      | <b>लक्षणम</b>  | ,,         |
| वैश्यस्याऽऽशौचनिर्णयः                  | •••       | <b>9</b> 1   | श्राद्धे वर्ज्यबाह्मणाः              | ***            | १२६        |
| शूद्रस्याऽऽशौचनिर्णयः                  | •••       | ११०          | कुण्डाश्यादीनां वर्जनम्              | • • •          | १२७        |
| आशौचसंपाते निर्णयः                     | ••••      | ,,           | शिष्यादीनां वर्जनम्                  | ••••           | १२८        |
| तत्र रात्रिशेषे निर्णयः                | ••••      | १ <b>१</b> १ | श्राद्धभोत्तु नियमाः                 |                |            |
| दशाहादी व्यतीते संगवे य                | बन्यदा-   |              | <b>श्वादिभिरवेक्षितस्यान्नस्य</b>    | दुष्टस्व-      |            |
| पतेत्तत्र निर्णयः                      | • • •     | ,,           | कथनम्                                | •••            | "          |
| गोत्राक्षणार्थे हतानां सरि             | पेण्डानां |              | पङ्क्तिपावनाः                        | •••            | १३०        |
| विषये निर्णयः                          | ••••      | , ,,         | श्रवणाकर्म                           | •••            | १३१        |
| आत्मघातिनामाशौचनिर्णयः                 |           | ११२          | अध्ययनकारुः                          | • • •          | १३२        |
| जननाशौचम्                              |           |              | अथानध्यायाः                          |                | "          |
| अतिकान्ताशौचनिर्णयः                    | ••••      | ११४          | वाणमेर्यादिशब्दश्रवणेऽनध्य           |                |            |
| असपिण्डाद्याशौचनिर्णयः                 | ••••      | ११५          | गुरुगुकादिपरिवेषणेऽनध्यायः           |                |            |
| मेतनिर्दरण आशौचानिर्णयः                |           | ११६          | आकालिकानध्यायाः                      |                |            |
| आचार्यादीनां मरण आशौच                  |           | ११७          | चोरादिभिर्शामाद्यपद्भवेऽमिदा         |                | * * * *    |
| विजातीयपेतनिर्हरणविषय                  | आशौ-      |              | _                                    |                | 0          |
| चनिर्णयः                               | ••••      | "            | चानध्यायः                            |                | १३६        |
| पतितादिस्पर्शन आशौचनिए                 | यिः       | ११८          | कार्तिक्यादिपौर्णमासीष्वनध्या        |                | १३७        |
| शवानुगमन आशौचनिर्णयः                   | • • • •   | "            |                                      | ••••           |            |
| श्वीपहत आशीचनिर्णयः                    | ••••      | ११९          | मक्ष्यामक्ष्यप्रकरणम्                |                | १३९        |
| उदकदाननिर्णयः                          | ••••      | १२०          | तस्यापवादः                           | ••••           | 77         |
| आशौचकाले ज्ञातीनामाचार                 | •         | 77           | पशुपालाद्योऽत्यन्तापत्काले           |                |            |
| अकृतचूडदेशान्तरिताद्याशीच              |           |              | भोज्यात्राः                          | • • •          | १४०        |
| र्णयः                                  | • • • •   | १२१          | अथाभोज्यानि                          | ••••           | १४१        |
| राजादीनामाशौचानिर्णयः                  | ••••      | १२२          | उत्सृष्टादीनाममोज्या <b>न्नत्वम्</b> | ••••           | १४२        |
| श्राद्धप्रकरणम्                        | ••••      | १२३          | वृथान्नादीनामभोज्यस्वम्              | ••••           | १४३        |
| तत्र ब्राह्मणानां संख्या               | ****      | १२५          | अपेयक्षीरनिर्णयः                     | 7 <b>4 4</b> • | १४४        |
|                                        |           | •            |                                      |                |            |

| विषयाः ।                                | वृष्ट          | ग्रङ्गाः । | विषयाः। पृष्ठाङ्काः।                        |
|-----------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|
| काकादीनामभक्ष्यत्वम्                    | ••••           | १४५        | त्यागप्रकारः ,,                             |
| किसल्यादीनामभक्ष्यत्वम्                 |                |            | त्यक्तेन सह संभाषणे प्रायश्चित्तम् १६२      |
| आपद्यमक्यापवादः                         |                |            | प्राय श्रेतन शुद्धस्य स्वीकरणाविधिः १६३     |
| अथ स्त्रांधर्माः                        |                |            | यस्य प्राणान्तिक प्रायश्चित्तं तस्य         |
| भर्तुरतिऋमणे निषधः                      |                |            | मरणादेव द्याद्धिः १६४                       |
| पत्थी मृत देवरादिप सुतीर                | पतिः           | ,,,        | अथ पतिताः ,,                                |
| देवरामावे सपिण्डादिम्यः                 | सुतो-          |            | पतितैः सह संवत्सरं समाच                     |
| त्पात्तः                                | • • •          | १४९        | रण पातित्यम् १६५                            |
| एवमुत्पादितः पुत्रः क्षेत्रिण           | ो वा           |            | पातितत्वस्वरूपकथनम १६६                      |
| बीजिनो वेति तद्विषये निर्णय             | :              | <b>32</b>  | ब्रह्महत्यादिषु त्रिषु प्रायश्चित्तामावः ,, |
| विद्याधिगमार्थे प्रोषितस्य              | भर्तु:         |            | स्रोपतनहेतुः १६७                            |
| प्रतीक्षा                               | ••••           | १९०        | महापातकसमानि ,,                             |
| अकृतोद्वाहेऽनाहिताय्रौ च                | <b>ज्येष्ठ</b> |            | उपपातकम्,                                   |
| भ्रातरि प्रोषिते प्रतीक्षा              | ••••           | "          | ऋत्विगाचार्ययोः पतनहेतुः १६८                |
| कन्यादानसमयः                            | ••••           | १५१        | शिष्यम्य पतनहेतुः ,,,                       |
| विवाहासिद्धचर्थं शूद्रादिम्यो इ         | र्व्या.        |            | ब्राह्मणाभिशंसनादी दोष: १६९                 |
| दाने दोषामावकथनम्                       | ••••           | "          | ब्रह्महपायश्चित्तम् १७०                     |
| मोज्यालामेनामु <del>य</del> त्वाऽनादेयस | या•            |            | ब्रह्मञ्चः प्रायश्चित्तमन्तरा प्रकारा-      |
| प्यादान दोषाभावः                        |                | १९२        | न्तरेण शुद्धिकथनम् १७२                      |
|                                         |                |            | ब्राह्मणवधोद्युक्तस्य ब्रह्मह्रपाय          |
| पायश्चित्तस्य निमित्तानि                | ••••           | १५४        | श्चित्तम् १७४                               |
| प्रायश्चित्तस्य विचारः                  | ••••           | ,          | आत्रेया हनने ब्रह्महपायश्चित्तम् 🕠          |
| जपप्रकाराः                              | • • •          | १५६        | अविज्ञातगर्भहनने ब्रह्महपायि                |
| जपे प्रवृत्तस्याऽऽहारानियमः             | ••••           | • • 1      | त्तम् ,,,                                   |
| जपादीनां स्थानानि                       | •••            | १९८        | राजन्यवधे प्रायश्चित्तम् १७५                |
| तपःस्वरूपम्                             | • • •          | ,          | वैश्यवधे प्रायश्चित्तम् १७६                 |
| अथ देयानि                               | ••••           | १९९        | जूद्रवधे प्रायश्चित्तम् ,,                  |
| जपादीनां कालः                           | • • •          | १६०        | आत्रयीव्यतिरिक्ताया वधे प्राय-              |
| कुच्छ्।दिप्रायश्चित्तानां व्यवस्था      | • • • •        | ,,         | श्चित्तम् ,,                                |
| प्रायश्चित्तमकुर्वतां त्यागः            | •••            | १६१        | श्चित्तम् ,,<br>गोवधे प्रायश्चित्तम् १७७    |

| \$                                   | <del></del>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| विषयाः ।                             | पृष्ठाङ्काः । | विषयाः। प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ष्ठाङ्काः । |
| मण्डूकादीनां समुदितानां वधे          | प्राय-        | आक्रोशादिषु प्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०१         |
| श्चित्तम्                            | १८०           | विवाहादिष्वनृतोक्ती दोषाभावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०२         |
| क्वकलामादीनां सहस्रं हत्वा           | प्राय•        | तस्यापवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| श्चित्तम्                            | •••• ,,       | अन्त्यावसायिनीगमने प्राथिकतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| अनस्थिमतामनङुद्धारं हत्वा            | प्राय•        | उद्क्यागमने प्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           |
| श्चित्तम्                            | *** 55        | रहस्यप्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०४         |
| षण्डवचे प्रायश्चित्तम्               |               | ब्राह्मणवधे रहस्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०५         |
| सर्ववधे प्रायश्चित्तम्               |               | अवकीर्णिनिन्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| वराहवधे प्राथिश्चित्तम्              | •••• ;;       | अवकीणिपायाश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306         |
| ब्रह्मबन्धुवये प्रायश्चित्तम्        |               | त्रिरुपस्थानस्यार्थवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "           |
| भायोदिलाभेषु विन्ने प्रायश्चित्त     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०९         |
| परदारगमने प्रायश्चित्तम्             |               | कृच्छ्।दिस्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१०         |
| श्रोत्रियदारगमने प्रायश्चित्तम्      | • •           | अतिकृच्छ्रे विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 } 9       |
| पतितादिभिः सह मन्त्रयोगे प्र         | . , , ,       | कुच्छ्।तिकुच्छ्स्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१५         |
| श्चित्तम्                            |               | कृच्छाचाचरणे फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,          |
| अग्न्युत्साद्यादिषु प्रायश्चित्तम्   | //            | चान्द्रायगाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१६         |
| व्यभिचारिण्याः प्रायश्चित्तम्        |               | चान्द्रायणस्य फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१९         |
| महिषादिंस्त्रीषु गमने प्रायश्चित्त   |               | अय दायाविभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २२१         |
| सुरापस्य बाह्मणस्य प्रायाश्च         |               | पितुरूर्धं जीवाति च तस्मिन्विभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ü           |
| अमत्या सुरापाने प्रायश्चित्तम्       |               | प्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२२         |
|                                      |               | तत्र पशुविषये विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२३         |
| मूत्रादिपाशने प्रायश्चित्तम्         | ••• • • • •   | तस्यापवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           |
| व्याद्यादिमांसमक्षणे प्रायश्चि       |               | अनेकमातृकाणां दायप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | } <b>?</b>  |
| सुरागन्धाञाणे प्रायश्चित्तम्         |               | ऋषमोऽधिको ज्येष्ठस्थेत्यस्यापः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
| गुरुतल्यगमने प्रायिश्वतम्            |               | वादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 9         |
| सख्यादिगमने प्रायश्चित्तम्           |               | अथापुत्रविषये विचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>२</b> २४ |
| प्रायश्चित्तमकुर्वतीनां स्त्रीणां द् |               | अनपत्यस्य द्यादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२५         |
| रेतःस्कन्दन।दिषु प्रायश्चित्तम् .    |               | स्त्रीधनविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२२</b> 8 |
| सूर्याभ्युदितप्रायश्चित्तम्          | १९६           | विभक्तभातॄणां मृतानां विभक्तव्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - • •       |
| अशु चिद्रीने प्रायश्चित्तम्          | १९७           | घनादिविषये निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२७         |
| अमोज्यमोजनादिषु प्रायश्चि            | त्तम् "       | प्रेतानामविभक्तभातूणां विभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372         |
| err 7                                |               | Market State of the Control of the C | * * *       |

| विषयाः। पृष्ठ                                                                                                        | ।ङ्गाः ।         | विषया:                                                                                                                            | र्वे<br>व   | ङ्घाः ।        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| विभागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभागः मूर्वभ्रातॄणां विभागः औरसादयः षट्पुत्रा रिक्थभाजः कानीनाद्यो गोत्रभाजः             | २ <b>२९</b><br>" | अनपत्यस्य ब्राह्मणस्य विभागः<br>अनपत्यानां क्षात्रियादीनां विश्<br>जडक्कीबयोर्भरणम्<br>प्रतिलोमानां विभागः<br>उदकादिषु विभागाभावः | मागः<br>    | "<br>?         |
| औरसाद्यभावे कानीनादीनां पितृः<br>धनस्य चतुर्थोशभावत्वकथनम्<br>असवर्णापुत्रविभागः<br>अन्यायवृत्तस्य सवर्णापुत्रस्यापि |                  | संदिग्धविषयनिर्णयः<br>परिषद्धक्षणम्<br>शिष्टवचनस्य कर्तव्यत्वे प्रमाण्<br>धर्मशास्त्रविदां प्रशंसा                                | <br><br>ाम् | )!<br>२३५<br>" |
| विभागाभावः                                                                                                           |                  | इति धर्मः                                                                                                                         | ••••        | 719            |

## ॥ इति गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणां विषयानुक्रमः ॥

# गौतमप्रणीतधर्मसूत्राणि।

#### हरदत्तकतामिताक्षरावृत्तिसहितानि।

तत्र प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । नैमो रुद्राय यद्धभेशास्त्रं गौतमनिर्मितम् । त्रियते हरदत्तेन तस्य द्वतिर्मिताक्षरा ॥ १ ॥

## ॐ वेदो धर्ममूलम् ॥ १ ॥

कर्मजन्योऽभ्युद्यानिःश्रेयसहेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मः । तस्य मूलं प्रमाणम् । वेदो मन्त्रब्राह्मणात्मकः । जातावेकवचनम् । चत्वारो वेदा ऋग्यज्ञःसामात्मकास्त एव धर्मे प्रमाणम् । न योगित्रत्यक्षं नानुमानं नार्थापित्तर्नि । वाच्याचागमः । तेन तन्मूला एवोपनयनाद्यो धर्मा वक्ष्यन्ते न चैत्यवन्दनकेशोल्खश्चनाद्य इति । धर्मग्रहणग्रुपलक्षणम् । अधर्मस्यापि प्रातिषेधात्मको वेद एव मूलम् । निषेधविधयो हि ब्रह्महत्यादौ विषये प्रवृत्तं निवर्तयन्ति । न च रागद्वेषादिना विषये प्रवृत्तस्ततो निवर्तयितुं शक्यः । यद्यसौ विषयोऽ 
जुष्ठितः प्रत्यवायहेतुर्न स्यादिति निषधविधिरेव प्रत्यवायहेतुतां गमयति ॥१॥
अध यत्र प्रत्यक्षो वेदो मूलभूतो नोपपद्यते तत्र कथम्—

#### तिद्दां च स्मृतिशीले ॥ २ ॥

तिद्वदां वेदविदां मन्वादीनां या स्मृतिस्तत्प्रणीतं भर्मशास्त्रं यच तेषां शील-मनुष्ठानं ते स्मृतिशीले अस्मदादीनां प्रमाणम् । न च तेषामनुष्ठानं निर्मूलं संभवति । संभवति च वैदिकानामुत्सक्षपाठे वेदानुभव इति । तेषां तु तदानीं विद्यमानत्वेन संप्रदायाविच्छेदाच्च वैदिकानुष्ठानं वेदमूल्येव । यथाऽऽहाऽऽ-प्रतम्बः—

#### तेषामुत्सन्ताः पाठाः प्रयोगादनुषीयन्त इति ॥ २ ॥

थदि शीलं प्रमाणम्, अतिष्ठसङ्गः स्यात्। कथम्, कतकभरद्वाजी व्यत्यस्य भार्ये जग्मतुः । वसिष्ठश्रण्डालीमक्षमालाम् । प्रजापतिः स्वां

दुहितरम् । रामेण पितृवचनादविचारेण मातुः शिर्विछन्नमित्यादि साहसः मिप प्रमाणं स्यात् । नेत्याह-

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम् ॥ ३ ॥ महतामेतादृशं साहसमिप धर्मव्यतिक्रम एव दृष्टो न तु धर्मः । रागद्वेषांन-बन्धनत्वात् ॥ ३ ॥

न च तेषामेवंविधं दृष्टामित्येतावताऽस्मदादीनामपि प्रसङ्गः । कुतः-अवरदौर्बल्यात् ॥ ४ ॥

अवरेषामस्मदादीनां दुर्बलत्वात्। तथा च श्रूयते---तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। तदन्वीक्ष्य प्रयुक्तानः सीद्त्यवरको जनः ॥ इति ॥ ४ ॥

अथ यत्र द्वे विरुद्धे तुल्यबले प्रमाणे उपनिपततः । यथाऽतिरात्रे षोड-शिनं गृह्णाति, नातिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति । उदिते जुहोत्यनुदिते जुहोतीति श्रुतिः । नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नामिति गौतमः-

पक्षिजग्धं गवाघातमवधूतमवश्नतम्। केशकीटावपनं च मृत्यक्षेपेण शुध्यति ॥ इति मनुः। तत्र किं कर्तव्यम्—

तुल्यबलविरोधे विकल्पः ॥ ५ ॥

तुरुयप्रमाणभाषितयोरेवंजातीयकयोर्थयोविंकरपः । तद्देदं बेत्यन्यतरस्वी-कारः । न समुचयोऽसंभवात् । \* प्रकर्षबोधने तु श्रुतिस्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थी नाऽऽदरणीयः। अतुरुयवलत्वात्। अत एव जाबालिराह---

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी। अविरोधे सदा कार्थ स्मार्त वैदिकवत्सदा ॥ इति ॥ ५॥ अथेदानीं धर्मान्वक्ष्य सुपन यनपूर्वकत्वा त्रेषा सुपनयनं तावदाह-

उपनयनं बाह्मणस्याष्टमे ॥ ६ ॥

उपनयनानन्तरभाविनि ब्राह्मणत्वेऽत्र [ब्राह्मणग्रहणम्]। ब्राह्मणग्रहणं तु ब्राह्मणस्य सन एवोपनयनं न तूपनयनादिसंस्कारजन्यब्राह्मण्यमिति ज्ञापनार्थम्।

<sup>\*</sup> इत आरभ्य वैदिकवःसदेखन्तो प्रन्थो ग. पुस्तक एव वर्तते ।

किंच ब्राह्मणो न इन्तव्यः। ब्राह्मणो न सुरां पिबेदिति निषेधश्रुतिरनुप-नीतिवषये(या) न स्यात्। ब्राह्मणस्याष्टमं वर्षे मुख्यमुपनयनकालः। प्रथम-भाविनो गर्भाधानादीनसंस्कार। नुङ्ख्योपनयनं व्याचक्षाणस्तस्य प्राधानयं दर्शयति। तेन दैवानुपपत्त्या गर्भाधानादेरकरणे ऽप्युपनयनं भवति। तस्याकरणे तु विवाहांदिष्वनिधकार इति सिद्धम्।। ६।।

#### नवमे पश्चमे वा काम्यम् ॥ ७ ॥

कामनिमित्तं काम्यम् । तन्नवमे पश्चमे वा भवति । न<u>वमे तेजस्काममित्याः</u> प्रतम्बः ।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यो विषस्य पश्चमे । इति मनुः ॥ ७ ॥ गर्भादि संख्या वर्षाणाम् ॥ ८ ॥

वर्षाणां संख्या गर्भादिरेव भवति । न जननादिः ॥ ८ ॥

तिद्वितीयं जन्म ॥ ९ ॥

तदुपनयनं द्वितीयं जन्म । अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्यः । तेन द्विजन्मत्वसिद्धिः ॥ ९ ॥

तबस्मात्स आचार्यः ॥ १०॥

तदुपनयनं पितुरभावे यस्मात्पुरुषाद्भवति स आचार्यः॥ १०॥ न तु केवलादुपनयनात्। कस्मात्तर्हि—

वेदानुवचनाच ।। ११ ॥

अनुवचनमध्यापनम् । अत्र मनुः---

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः। सकरपं सरहर्यं च तमाचार्यं अचक्षते ॥ इति ॥ ११ ॥

एकादशद्वादशयोः क्षत्त्रियवैश्ययोः ॥ १२ ॥

नित्योऽयमनयोः कल्पः। काम्यस्तु मनुना दक्षितः—

राज्ञो ब्लार्थिनः षष्ठे वैदयस्यार्थार्थिनोऽष्ट्रमे ॥ इति ॥ १२ ॥ अथाऽऽपत्क.ल्पानाह—

## आषोडशाह्राह्मणस्यापतिता सावित्री ॥ १३ ॥

अभिविधावाकारः। आषोडशाद्वर्षाद्वाह्मणस्य साविष्ट्यपतिताऽमच्युता। सावित्रीशब्देन तदुपदेशनिमित्तमुपनयनं छक्ष्यते । तदुपनयनस्य काछ इत्यर्थः॥ १३॥

#### द्वाविंशते राजन्यस्य द्वाधिकाया वैश्यस्य ॥१४॥

उभयत्राप्याङनुवर्तते । पूरणप्रत्ययस्य लोपो द्रष्ट्वयः । आद्वाविशाद्वर्षाः द्राजन्यस्याऽऽचतुर्विशाद्वैश्यस्यापतिता सावित्री ॥ १४ ॥

#### मौओ ज्यामी वीं सौत्यों मेखलाः क्रमेण ॥ १५ ॥

मुझो दर्भविशेषस्तद्विकारो मौझी । मूर्वाऽरण्यौषधिविशेषः । ( \* सरलीति द्रविडभाषायाम् )। तद्विकारो मौवीं:। ज्या चासौ मौवीं चेति कर्मधारयः। ज्याश्रब्देन धनुषो ग्राह्योति यावत्। सौश्री सूत्रविकारः। एता वर्णक्रमेण मेखला भवन्ति ॥ १५॥

#### क्रष्णरुरुवस्ताजिनानि ॥ १६ ॥

कृष्णः कृष्णसारः । रुरुर्विन्दुमान्मृगः । वस्तइछागः । एतेषामिजनान्युत्तरीयाणि अमेण । अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेदित्यापस्तम्बीये दर्शनात् ॥१६॥

## वासांसि शाणक्षीमचीरकुतपाः सर्वेषाम् ॥ १७ ॥

श्राणिकारः श्राणः। क्षुमाऽतसी तिद्वकारः श्रीमम्। श्वेतपष्ट इत्यन्ये। दर्भादिः निर्धितं चीरम्। ऊर्णानिर्धितः कम्बलः कुतपः । चत्वार्येतानि वासांसि सर्वे-षाम् ॥ १७॥

#### कार्पासं वाडविक्टतम् ॥ १८ ॥

अविकृतं कार्पासं वासः सर्वेषाम् । कुसुम्भादिरागद्रव्यैर्वणन्तिरकरूपनं विकृतिस्तद्रहितम् ॥ १८॥

अनुमतान्याह—

#### काषायमप्येके ॥ १९ ॥ एके त्वाचार्याः कषायेण रक्तवि धार्य मन्यन्ते ॥ १९ ॥

<sup>\*</sup> धनुश्चिह्नान्तर्गतो ग्रन्थो ग. पुस्तके वर्तते ।

१ क. ख. घ. इ. च. °तितसा°।

#### १ प्रथमोऽध्यायः ] इरदत्तकृतिमिताक्षराष्ट्रात्तसाहितानि ।

तत्रापि नियमः---

वार्क्ष ब्राह्मणस्य माञ्जिष्ठहारिदे इतरयोः ॥ २० ॥ वृक्षकषायेण रक्तं वार्क्षम्। तद्वाह्मणस्य।मञ्जिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठम्। हरिद्रया रक्तं हारिद्रम्। ते इतरयोः । क्षज्ञियवैद्ययोरिति यावत् ॥ २० ॥

बैल्बपालाशौ बाह्मणदण्डौ ॥ २१ ॥

बैल्वः पालाशो वा ब्राह्मणस्य दण्डो न पुनः समुचितौ ॥ २१ ॥ अश्वत्थपैलवौ शेषे ॥ २२ ॥

पीछिईक्षविशेषः। उता(१) उता इति प्रसिद्धः। शेषे क्षत्रियवैश्वयविषये । २२॥ यित्रयो वा सर्वेषाम् ॥ २३॥

सर्वेषामुक्तालाभे यज्ञियो यज्ञियवृक्षो वा दण्डः स्यात् ॥ २३ ॥ अपीडिता यूपवकाः सशल्काः ॥ २४ ॥

अपीडिताः कीटादिभिरदूषिताः । यूपवक्रा यूपवद्ग्रे वक्राः । सश्चल्काः शल्काः सत्वचः । एवंविधा दण्डाः सर्वेषाम् ॥ २४ ॥

मूर्थललाटनासाग्रप्रमाणाः ॥ २५ ॥

यथासंख्यमत्रेष्यते । मूर्घपमाणो ब्राह्मणस्य दण्डः । ललाटावधिः क्षिन-यस्य । नासावधिर्वैदयस्येति ॥ २५ ॥

## मुण्डजटिलशिखाजटाश्च ॥ २६ ॥

अत्र न यथासंख्यम् । मुण्डा छप्तसर्वकेशाः । जटिलाः केशधारिणः । जटा केशसंहतिः । शिखामात्रैव जटा येषां ते शिखाजटाः । सर्वेषामयं सामान्यधर्मः । छन्दोगापेक्षया मुण्डशब्दग्रहणम् ॥ २६ ॥

#### द्रव्यहस्तश्चेदुच्छिष्टोऽनिधायाऽऽचामेत् ॥ २७॥

मूत्रपुरीषयोः कर्म, भोजनादि चोच्छिष्टत्वनिमित्तम्। द्रव्यहस्तः सन्नुच्छिः छश्चेत्तद्द्रव्यमनिधायाऽऽचामेत् । उच्छिष्टः सन्द्रव्यहस्तश्चेद्द्रव्यं निधायाऽऽः चामेत् । तथा च मतुः—

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ इति । किंच भक्ष्यभोज्यादिद्रव्यविषये तद्द्रव्यं निधायैव मूत्रपुरीषयोः कर्ष कृत्वा पुनैस्तत्पात्रं निधायाऽऽचामेत् । वस्त्रदण्डादिविषये त्वनिधायैवाऽऽ-चामेत् ॥ २७॥

अथ द्रव्यशुद्धिरुच्यते---

## द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तैजसमार्तिकदारवतान्तवानाम् ॥ २८ ॥

तैजसादीनां द्रव्याणां यथाक्रमं परिमार्जनादिशुद्धयः । तैजसं कांस्यादि । मार्तिकं मृन्मयादि । दारवं दारुभयादि । तान्तवं तन्तुमयादि । तेषां क्रमेण परि-मार्जनस्। तत्र भस्पना कांस्यस्य। शकुता सीवर्णराजतयोः। आम्छन ताम्रस्य। इदमुस्छिष्टिलिप्तानाम् । तैजसानामेवंभूतानीं भस्मादिभिरिति कण्वः। रज-स्वलाचण्डालादिस्पृष्टानामेकादिनं पञ्चगव्यं निक्षिप्यैकविंशतिकृत्वो मार्जना-च्छुद्धिः। मार्तिकानां प्रदाहः। प्रकृष्टो दाहो वर्णान्तरापात्तर्यथा स्यात्तथाविधो दाहः शोधनम् । इदं स्पर्शोपहतानाम् । अत्र विसष्ठः —

> मद्यमूत्रपुरी+षेस्तु श्लेष्मपूयाश्रुशोणितैः। संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनदीहेन मृन्मयम् ॥ इति ।

दारवाणां तक्षणाच्छुँद्धिः । इदममेध्यादिवासितानाम् । अन्यत्र प्रोक्षण-प्रक्षालनादि । तान्तवानां निर्णेजनाच्छुद्धिः । इदं स्पर्शदूषितानाम् **।** मलादिद्षितानां धावनं तन्मात्रच्छेदनं वा । स्पर्शद्षितानां बहूनां प्रोक्षणाः च्छुद्धिरिति ॥ २८ ॥

तैजसवदुपलमणिशङ्खमुक्तानाम् ॥ २९ ॥

उपलादीनां तैजसवच्छुद्धिः परिमार्जनिमाति ॥ २९ ॥

दारुवदस्थिभूम्योः॥ ३०॥

अस्थि हस्तिदन्तादि। भूमिर्ग्रहादि। तयोदिष्वच्छुद्धिस्तक्षणिति। दारवव-दिति वक्तव्ये दारुवदिति निर्देशादिकारस्य या शुद्धिर्विकारिणोऽपि सैव शुद्धि-रित्युक्तम् ॥ ३० ॥

<sup>+</sup> ग. पुस्तके समासे-षेश्व ष्ठीवनैः पूयशोणितैः । इति पाठान्तरम् ।

१ क. ख. घ. °नरपात्तं नि । २ ख. घ. भू। अते । ३ क. ख. घ. ॰नामुत्सर्ग इति । ४ क ख. घ. °ङ्खशुक्तीनाम् ।

आवपनं च भूमेः ॥ ३१ ॥

आवपनपन्यत आनीय पूरणमधिका शुद्धिर्भूमेः। अत्र वसिष्ठः—

> खननाइहनादाद्धिगोंभिराऋषणेन च। चतुर्भिः ग्रुध्यते भूभिः पश्चमात्तूपलेपनात् ॥ इति ॥ ३१॥ चैलवद्गज्जुविदलचर्मणाम् ॥ ३२॥

विदलं वेत्रवणुविदलादिनिर्मितम् । पिच्छनिर्मितमप्यन्ये। रज्जवादीनां त्रया-णां चैलवद्दस्रवच्छुद्धिार्नेर्णेजनामिति । पैठीनिसिस्तु—

रज्जुबिदलचर्मणामस्रुव्यस्पृष्टानां श्रीक्षणाच्छुद्धिशिते ॥ ३२ ॥ उत्सर्गो वाऽत्यन्तोपहतानाम् ॥ ३३ ॥

इदं वासिष्ठेन समानाविषयं मद्यमूत्रपुरीषैरित्यादिना । वाशब्दः पक्ष-

प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा शौचमारभेत ॥ ३४॥

इच्छातो विकल्प आर्भतेति वचनात्पाद्वक्षालनप्रभृतिदिङ्नियमः । आपस्तम्बस्तु प्रत्यक्पादावनेजनिषद्याह । शौचग्रहणमाचमन एव मा भून्मूत्र । पुरीषादिशौचेऽपि दिङ्नियमज्ञापनार्थम् ॥ ३४ ॥

> शुचौ देश आसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञापवीत्यामणिबन्धनात्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हृदयस्पृशस्त्रिश्चतुर्वाऽप आचामेत्।।३५॥

इदमेकं वाक्यम् । आचमनकाले शुचौ देशेऽनुपहत आसीन इत्युप् लक्षणमासीनिस्तिष्ठन्मह्वो वेति । जान्वन्तरा जानुनोर्मध्ये दक्षिणवाहुं कृत्वा । दक्षिणं बाहुनित्युक्तत्वाद्वामहस्त्रस्य नावश्यंभावः । यज्ञोपत्रीतीति पूर्वे स्वस्थानस्थमपि यथास्थानिनेत्रश्चार्थम् । अथवोत्तरीयिवन्यासार्थम् । तथा चाऽऽपस्तम्बः—' जपासने गुरूणां द्यद्वानामितिथीनां होमे जप्यकर्मणि भोः जन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपत्रीती स्याद्यि वा सूत्रमेवोपत्रीः तार्थः ' इति । आमणिवन्याद्यस्मिन्देशे मणिर्वध्यत आ तस्मात्पाणी मक्षास्य । वाग्यतः शब्दमकुर्वन् । हृदयस्पृशः परिमाणार्थमिदं यावत्यः पीता हृद्यं स्पृशन्ति यासु माषो मज्जिति तावतीर्य आचांमेश्रिश्चतुर्वो । यत्र मन्त्र-वदाचमनं विहितं तत्र तेन सह चतुः । अन्यत्र त्रिरिति विकल्पः ॥ ३५ ॥

द्धिः परिमूज्यते ॥ ३६ ॥

प्रतियोगं सोदकेन पाणिनौष्ठयोः परिमार्जनम् ॥ ३६ ॥ पादौ चाभ्यक्षेत् ॥ ३७ ॥

चकाराच्छिरश्र ॥ ३७ ॥

खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि ॥ ३८ ॥

शीर्षे भवानि शीर्षण्यानि । शिरोभवानीति यावत् । खानीन्द्रियाणि । तान्युपस्पृशेत् । अत्र चकारः प्रतीन्द्रियोपस्पर्शनार्थः ॥ ३८ ॥

मूर्धाने च दद्यात्। ३९॥

चकारानाभौ मूर्धनि च सर्वाभिरङ्गुलीभिरुपरपृशेदित्यर्थः ॥ ३९ ॥

सुप्तवा भुक्तवा क्षुत्वा च पुनः ॥ ४० ॥ स्वापादिनिमित्ते पुनर्द्विराचामेदिति यावत् ॥ ४० ॥

दन्तिश्लिष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्शनात् ॥ ४१ ॥ दन्तिश्लिष्टेषुच्छिष्टलेषेषु जिह्वाभिमर्शनादन्यत्र दन्तवन्नाशुचित्वय् ॥४१॥ तत्रापि—

प्राक्चयुतेरित्येक ॥ ४२ ॥

सत्यपि जिह्वाभिमर्शने यावछेपाः स्वस्थानान च्यवन्ते तावनाशुचित्व-मिति ॥ ४२ ॥

च्युतेष्वास्नाववद्विद्यान्निगिरन्नेव तंच्छुचिः ॥ ४३ ॥

आस्राव आस्यजलम् । भिगरणमन्तः प्रवेशनम् । च्युतेषु निगिरनेव तच्छुः विशित वक्तव्य आस्राववद्विद्यादि।ते वचनमास्रावे च निगरणादेव शुचिरिति स्चनार्थम् ॥ ४३ ॥

न मुख्या विषुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति । न चेदङ्गे निपतन्ति ॥ ४४ ॥

मुखे भवा मुख्याः। विषुष आस्नावबिन्दवः। भूम्यादिषु पतिता नोच्छिष्टतां नुयन्ति ॥ ४४ ॥

### १ प्रथमोऽध्यायः ] हरदत्तकुतमिताक्षराष्ट्रतिसहितानि ।

## लेपगन्धापकर्षणं शौचममेध्यस्य ॥ ४५॥

वसा शुक्रमसुझाजा मूत्रविद्कर्णविष्नस्वाः । श्लेष्माश्च दूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ इति मनुः ।

एतत्सर्वममेध्यशब्देन विवक्षितम्। अस्य यावता गन्धो छेपश्चावकुष्य-तेऽपनीयते तावता शौचमिति। तत्र यस्य मस्रस्य गन्धमात्रं तस्य तदपकर्षः णम्। यस्य गन्धो छेपश्च तस्य तदुभयापकर्षणम्।। ४५॥

#### तद्दिः पूर्वं मृदा च ॥ ४६॥

तत्पूर्वे गन्धवन्मलापकर्षणमञ्जिलीपगन्धवन्मलापकर्षणं मृदा चाजिश्रेति। इदं हस्तपादादेरमेध्यलिप्तस्य शौचम् । तैजसादिषु विशेषस्य पूर्वमु-क्तत्वात्।। ४६॥

मूत्रपुरीषस्नेहिवसंसनाभ्यवहारसंयोगेषु च ॥ ४७॥

चकारः पूर्वोक्तसमुचये । स्नेहो रेतः । मूत्रपुरीषस्त्रेहानां विस्नंसनं निरस-नम् । अभ्यवहारमञ्चयदहार्यद्रव्यं तेन संयोगः । एषु निमित्तेषु पूर्ववनमृदा चाद्भिः शौचमिति ॥ ४७ ॥

#### यत्र चाऽऽम्रायो विदध्यात्॥ ४८॥

यत्र विषये यच्छौचमाम्नायो विद्ध्यात्तत्र तदेव भवाते । यथा चमसाना-मुच्छिष्टिसानां मार्जाकीयाद्भिः प्रक्षालनामाति ॥ ४८ ॥

अथ गुरूपसदनविधिः—

पाणिना सञ्यमुपसंगृह्यानङ्गुष्ठमधीहि भो इत्या-मन्त्रयेद्गुरुं तत्र चक्षुर्मनःप्राणीपस्पर्शनं दभैः॥४९॥

पाणिना स्वेन दक्षिणेन। सव्यमिति विशेष्ग्रहणाद्दाक्षिणेनेति गम्यते।
गुरोः सव्यं पादमनङ्काष्ठमङ्काष्ठवर्ज गृहीत्वाऽधीहि भो इति गुरुमामन्त्रयेत्। तत्र
गुरो मनश्रक्षवी च निधायावहितः स्यादिति। प्राणाः शीर्षण्यानीन्द्रियाणि।
तेषामात्मीयानामाचमनोक्तक्रमेण दभैरूपस्पर्शनं कर्तव्यं माणवकेन॥ ४९॥

प्राणायामास्रयः पश्चदशमात्राः॥ ५०॥

कार्या इति शेषः। जानुपार्श्वतः परिमृज्य त्रुटिमेकां कुर्यात्सैका मात्रा।

ताः पञ्चदश पूर्यन्ते यावता कालेन तावन्तं कालं प्राणवायुं धारयेत्स एकः प्राणायामः । ते त्रयः कार्याः ।

मनुः-सन्याहतिकां समणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रिः पठेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ इति ॥ ५० ॥

प्राक्कूलेष्वासनं च ॥ ५१ ॥

प्रागग्रेषु दर्भेष्वासनं चकारात्कर्तव्यमिति शेषः ॥ ५१ ॥

अर्पूर्वा व्याहतयः पश्च सत्यान्ताः ॥ ५२ ॥

व्याहतिसाम भूभेवः स्वः सत्यं पुरुष इति पश्च । अत्र तु पुरुषव्याहति-श्रतुर्थी सत्यव्याहातिः पश्चभी वक्तव्या । ताश्च प्रत्येकं प्रणवपूर्वी वक्तव्याः ॥ ५२ ॥

गुरोः पादीपसंग्रहणं पातः ॥ ५३ ॥

अहरहः पातर्गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्यम् ।

मनुः--व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः।

सच्येन सच्यः स्प्रष्टच्यो दक्षिणेन तुः दक्षिणः ॥ इति ॥ ५३ ॥

ब्रह्मानुवचने चाऽऽयन्तयोः ॥ ५४ ॥

ब्रह्म वैदः । अनुवचनमध्यापनम् । तत्राऽऽद्यन्तयोश्च गुरुपादोपसंग्रहणं कार्यम् ॥ ५४ ॥

> अनुज्ञात उपविशेत्पाङ्मुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्गुखी वा ॥ ५५॥

आचार्येणानुज्ञातस्त इक्षिणतः पाङ्ग्रुख उदङ्ग्रुखो वोपविशेत् । कार्यानु-गुणो विकल्पः ॥ ५५ ॥

सावित्री चानुवचनम् ॥ ५६ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यभित्येषा नत्वन्या सवितृदेवत्या । सा वाडनुवर्चनं प्रत्यध्य-यनं पठनीयाति ॥ ५६ ॥

आदितो ब्रह्मण आदाने ॥ ५७ ॥

पाणिना सव्यमुपसंगृहोत्यादि साविज्यनुवचनान्तं यदुक्तं तदिदं ब्रह्मणो वेदस्य गुरोः सकाशादादित आदानकाले कर्तव्यम् । उपनयनादनन्तरं

 $f_{ij}^{\star}$ 

सावित्र्युपदेशकाले च, प्रत्यहं तु तत्र चक्षुर्मनस्त्वम् । प्रातर्घ्ययनाद्यन्तयोश्र गुरोः पादोपसंग्रहणमनुज्ञातोपवेशनं च कर्तव्यम् ॥ ५७ ॥

#### ॐकारोऽन्यत्रापि ॥ ५८ ॥

सावित्र्यनुवचनादन्यत्राप्योंकारो वक्तव्यः । प्रत्यहमध्ययनकालः । इत्यर्थः॥ ५८॥

#### अन्तरागमने पुनरुपसदनम् ॥ ५९ ॥

गुरोः शिष्यस्य च मध्ये गमनमन्तरागमनम् । यस्य कस्याप्यन्तरागमने पुनरुपसद्नं कर्तव्यम् । पाणिना सव्यिमत्याद्योंकारोऽन्यत्रापीत्यन्तम्रपसद् नम् ॥ ५९ ॥

श्वनकुलस्पमण्डूकमार्जाराणां ज्यहमुपवासो विप्रवासश्च ॥ ६०॥ श्वादीनामन्तरागमने ज्यहमुपवासो विप्रवासश्च कर्तव्यः। विप्रवास आचार्भकुलादन्यत्र वासः। मनुस्तु—

पशुमण्डूकमार्जास्थसर्पनकुलेषु च । अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ इति । तद्धारणाध्ययनविषयम् । गौतमीयं तु ग्रहणाध्ययनविषयम् ॥ ६० ॥

## प्राणायामा घृतप्राशनं चेतरेषाम् ॥ ६१ ॥

इतरेषां श्वादिव्यतिरिक्तानां पश्वादीनामन्तरागमने प्राणायायासस्यः कार्या घृतप्राश्चनं च कार्यम् । एतत्सर्वे शिष्यस्य प्रायश्चित्तं न गुरोः उभयोरित्य-परे ॥ ६१ ॥

## श्मशानाभ्यध्ययने चैवम् । ६२ ॥

अभिरुपरिभावे इमञानस्योपर्यध्ययने चैवं प्रायश्चित्तम्। प्राणायामा घृतप्रा-शनं चेति । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ॥ ६२ ॥

## इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां मिताक्षरायां प्रथमप्रश्ले प्रथमोऽध्यायः॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः।

उपनीतप्रसङ्गेनानुपनीतधर्मा उच्यन्ते—

#### प्रागुपनयनाःकामचारः कामवादः कामभक्षः ॥ १ ॥

आषोडशाद्वाह्मणस्येत्यापत्कल्पोपनयनविषयम् । कामचार इच्छाचरणम् । अपण्यान्यपि विक्रीणीयाच्छ्वरूच्याऽपि जीवेदिति । कामवादोऽश्हीलानृतादि-वचनम् । कामभक्षो लञ्जनपर्युषितान्नादिभक्षणं चतुः पश्चकृत्वो वा भोजनामि-त्येतावद्यस्य स तथोक्तः । न तु ब्रह्महत्यासुरापानाद्यतित्रसङ्गः ॥ १ ॥

#### अहुतात्॥ २॥

हुतशेषं पुरोडाशादि । तदत्तीति हुतात् । तद्विपरीतोऽहुतात् । अनुपनीतो हुतं नाचादिति ॥ २॥

#### बसचारी । ३॥

कामचारादेरयमपवादः । आषोडशादित्युक्तत्वात्स्त्रीषु प्रसङ्गयोग्यताऽ-स्त्यतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः स्यादिति । तथा च समृत्यन्तरे---

मायश्चित्तं विलुप्तमवकीणित्रतेन शुद्धमुपनयेन सप्तद्शमत ऊर्ध्वं त्रात्याव-कीर्णित्रताभ्यामिति ॥ ३॥

#### यथोपपादितमूत्रपुरीषे भवति ॥ ४ ॥

मूत्रपुरीषे यथोपपद्येते यस्य स तथोक्तः प्राङ्मुखादिरापि कुर्यात्। न भूमावनन्तर्थायेत्यादिस्थानानियमोऽपि नास्ति ॥ ४ ॥

#### नास्याऽऽचमनकल्पो विद्यते ॥ ५ ॥

कल्पनिषेधादाचमनमनुज्ञातं स्त्रीश्रद्भवत् ॥ ५ ॥

## अन्यत्रापमार्जनप्रधावनावोक्षणेभ्यः ॥ ६ ॥

अपमार्जनादीनि वर्जियत्वाऽऽचमनकल्पो नास्ति । अपमार्जनादिकमस्तीति यावत् । यद्यप्यपमार्जनादीन्याचमनकल्पे नान्तर्भवन्ति तथाऽपि पर्युदासमुखेन तानि विधीयनते। अत्र(त्राप)पार्जनं सोद्केन पाणिना परिमार्जनमुच्छिष्टादिछि॰ प्तस्य । प्रधावनममेध्यादिलिप्तस्याद्भिष्ट्वा च क्षालनम् । अवोक्षणं रजस्वलादि-स्पृष्टस्य । इदमत्यन्तवालविषयम् । षड्वर्षादूर्ध्वे स्नानमिच्छन्ति । अस्यानु-पनीतस्यैतावदुत्त मात्रकामचारादिवयतिक्रमे प्रायश्चित्तगरित । तत्र गमुन्यन्तरे-

अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोढशः । भ अत्र बाउरावर्त्र मायश्चित्रार्धमहीनित स्त्रियो व्याधित एव च ॥ ऊनैकाद्यावर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च। चरेहुरः सुहबैव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ अतो बाळतरस्यास्य नापराधी न पातकम् । राजदण्डश्च तस्यातः प्रायश्चित्तं च नेष्यते ॥ इति ॥ ६ ॥

## न तदुपस्पर्शनादशौचम्॥ ७॥

तदुपस्पर्शनात्तस्याकृतोपनयनस्योदक्यादिसपृष्टस्याप्युपस्पर्शनादशौचं न स्यात्। स्पृष्टास्पृष्टिरुपस्पर्शनम् । तेन स्नानं न कर्तव्यम् । भुक्तोच्छिष्टस्य कृतमूत्रपुरीषः [स्य] स्पर्शनाद्षि नाऽऽचमनम् । इदमपि षड्वर्धात्मागेव । किमर्थे तर्हि तस्य शीचं विहितम् ! न तावदनुष्ठानार्थं नापि स्पर्शयोग्यतार्थम् । अकृतशौचस्यापि स्पर्शयोग्यत्वात् । रक्षणार्थमिति ब्रूमः । तथा च समृत्यन्तरम्—

> बालस्य पश्चमाद्वर्षाद्रक्षार्थं शौचमाचरेत्। इति ॥ ७ ॥ नत्वेवैनमिश्वहवनबलिहरणयोर्नियुञ्ज्यात् ॥ ८ ॥

एनमनुपनीतमग्निहवन औपासनहोमादौ बिलहरणे वैश्वदेवादौ न नियु. ञ्ज्यान नियुक्जीतेति यावत् । तुश्चब्दादुक्तादन्यंत्रापि समन्त्रके कर्मणि न नियु. ञ्जीतेति । एवकारोऽवधारणे । अथाऽऽश्वलायनः—" पाणिग्रहणादि परिचरेत्स्वयं पत्न्यपि वा पुत्रः कुमार्यन्तेवासी वा "इति । छन्दोगाश्च पत्नी जुहुयादिति पत्नीकुमार्याद्यनुकातेऽस्मिन्पक्षे नत्वेवैनमित्यर्थः ॥ ८ ॥

## न ब्रह्माभिष्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात् ॥ ९ ॥

ब्रह्म वेदः। एनमनुपनीतं ब्रह्म नाभिव्याहारयेन्नोचारयेत्। किमविशेषे-णेति नेत्याह। अन्यत्र स्वधानिनयनात्। पित्रयस्य सर्वस्य कर्मण उपलक्षणम्। अन्यत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्य इति वासिष्ठे दर्शनात्। अगृहीताक्षरः पुत्रः पित्रोः संस्कारमईतीत्यादि च । अन्यस्यासंभवे सर्वे पित्रयं कर्म तदानीं मन्त्रा-न्य्राहियत्वाऽसी कारियतव्यः ॥ ९ ॥

१ ग. 'नुज्ञानादिस्मन्पक्षे भवताति ज्ञापनार्थम् । २ ग. 'र्म समाचरेत्तत्र मन्त्रान्वाचियत्वाऽसी ।

)

#### उपनयनादिर्नियमः ॥ ३०॥

अग्रीन्धनादियों नियमो वक्ष्यते स उपनयनादिरेव । अनुपनीताधिकारेण विच्छिन्नस्वादुपनीताधिकारार्थमिदम् ॥ १० ॥

## उक्तं ब्रह्मचर्यम् ॥ ११ ॥

अनुपनीतस्य यदुक्तं ब्रह्मचर्यं तदुपनीतस्यापि समानम् । ननु च स्त्रीपेक्ष-णालम्भने इति निषेधो वक्ष्यते । तथाऽपि स्मरणकीर्तनादिनिषेधार्थमिदम् ॥११॥

## अभीन्धनभैक्षचरणे ॥ १२॥

ा अमीन्धनं समिद्धोमः । भिक्षाणां समूहो भैक्षम्। तदर्थं प्रतिग्रहं चरणं भैक्ष-चरणम् ते पत्यहं कर्तव्ये । तत्र मनुः—

दूरादाहृत्य समिधः संनिद्ध्याद्विहायसि। सायं पातश्च जुहुयात्ताभिरशियतिद्रतः ॥ अकृत्वा भक्षचरणमसमिध्य च पावकम् ॥ अनातुरः सप्तरात्रमवकीिणव्रतं चरेत् ॥ इति ।

आपस्तम्बस्तु—सायमेवाग्निपूजेत्येक इति ॥ १२ ॥

सत्यवचनम् ॥ १३ ॥

उनितेन सत्यमेव वक्तव्यम् ॥ १३ ॥

ुअपामुपरपर्शनम् ॥ १४ ॥

उपस्पर्शनं स्तानम् । तदैप्यहरहः कर्तव्यम् ॥ १४॥

#### एके गोदानादि ॥ १५ ॥

गोदानं नाम षोडशे वर्षे कर्तव्यं व्रतम्।तद्वतेषु द्वितीयम्। छन्दोगानामेक आचार्या गोदानादि स्नानिमच्छन्ति न ततः पारदीक्षितवदस्यापि ब्रह्मचर्य-दीक्षानियुक्तत्वात् । नित्यस्तानस्यायं प्रतिषेधः । नैमित्तिकं तु कर्तव्यं, तत्र दण्डवदाष्ठवनम् । नाप्सु श्लाघमानः स्नायादित्यापस्त्र वस्मरणात् ॥ १५॥.

#### बहिःसंध्यत्वं च ॥ १६॥

सायंशातद्वे संध्ये यस्य ग्रामाद्धहिभेवतः स बहिःसंध्यंस्तस्य भावः। ग्रामा-द्धहिरेव संध्योपासनं कर्तव्यमिति ।) १६ ॥

ःतत्कदा कथं चेत्याह—

तिष्ठतपूर्वामासीतोत्तरां सज्योतिष्याज्योतिषो दर्शनाद्वाग्यतः॥ १०॥

प्रातः संध्यां तिष्ठेत्सायं संध्यामासीत । अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्थानासन-योरुपक्रमोपसंहारौ कथयति—सज्योतिषि काले समारभ्याऽऽज्योतिरन्तरदर्श-नात् । प्रातनिक्षत्रज्योतिरारभ्याऽऽखूर्यज्योतिर्दर्शनात्सायमादित्यज्योतिरार-भ्याऽऽनक्षत्रदर्शनादिति । तावन्तं कालं वाग्यतश्च स्वात् । तथा च मनुः---ः

> पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमाऽंकेदश्चनात् । ृपश्चिमां हि समासीत सम्यग्रक्षविभावनात् ॥ इति ॥ १७॥

> > नाऽऽदित्यमीक्षेत ॥ ३८॥

ब्रह्मचारिणोऽयं सदाऽऽदित्यद्शेने मतिषेधः । स्नातकस्य तु— मानवी ० - नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन ।

नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ इति ॥ १८ ॥

वर्जयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदिवास्वमाध्यक्षनयानो-पानच्छत्रकामकोधलोभमोहवादवादनस्नानदन्त-धावनहर्षनृत्यगीतपरिवादभयानि ॥

मध्वादीनि वर्जयेत्। मधु माक्षिकम्। मांसं मृगादेः। गन्धश्रन्दनादिः। मारुयानि पुष्पाणि । दिवास्वमो दिवानिद्रा । अञ्जनमक्ष्णोः । अभ्यञ्जनं तैलाभ्यङ्गः। यानं शकटादि। उपानच्छत्रे प्रसिद्धे। कामः स्त्रीसङ्गः। क्षोधः कोपः । लोभो द्रव्याभिलाषः । मोहो विवेकशून्यता । वादो बहुजरुपः। वादनं वीणादीनाम्। स्नानं सुखार्थभुष्णतोयादिना कण्ठादधः प्रक्षालनम्। दन्तधावनं दन्तमलापकर्षणम् । हर्षोऽभिमतलाभाचित्तोद्रेकः । नृत्यगीते प्रसिद्धे । परिवादः परदोषकथनम् । भयं भयहेतुः कान्तारप्रवेशादिः । ईदं हर्षेऽपि द्रष्टव्यम् ॥ १९ ॥

#### गुरुदरीने कण्ठशावृतावसिक्थकापा-श्रयणपादप्रसारणानि ॥ २० ॥

गुरवः पित्राचार्यादयः । तेषां दर्शनयोग्ये देशे कण्ठपाष्ट्रतादीनि वर्जयत् । कण्ठमावृतं कण्ठप्रावरणं वस्त्रादिना। अवसक्यिका, गु(ऊ)रौ पादमारोप्यावस्था-नम् । अपाश्रयणं कुडचस्तम्भाद्याश्रित्याऽऽसनम् । पाद्यसारणं मसिद्धम् । गुरुजन सकाशे विनयसंकोचेन तिष्ठेदिस्यर्थः ॥ २०॥

## निष्ठीवितहसितविष्क(जृ)म्भितावस्फोटनानि॥ २१ ॥

वर्जयेदिति । निष्ठीवितं कण्ठाच्छ्लेष्मणः सश्चव्दं बिहिनिरसनम् । हसितं हासः । विजृम्भितं जृम्भिका । अवस्फोटनमङ्गुलीनां सञ्बद्गुपपदे-नम् ॥ २१ ॥

#### स्रीपेक्षणालम्भने मैथुनशङ्कायाम् ॥ २२ ॥

स्तीणां प्रेक्षणमवयवशो निरूपणं न याद्दव्छिकं दर्शनम् । आलम्भनं स्पर्शनं ते अपि वर्जयेत् । मैथुनशङ्कायामिति वचनाद्वालवृद्धातुरासु स्वयं च तथाविधस्य न दोषः ॥ २३ ॥

### यूतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसाम्।। २३॥

द्युतं वर्जयेदिति । द्विविधं [द्यूतम् ] प्राण्यमाणिभेदात्। प्राणिद्यूतं मेषयुद्धाद्यक्षा-णिद्यू तमक्षकीडादि। हीनसेवां हीनस्य सेवामधोजातिमभृते:। हीना चासौ सेवा च शौचादिजलाहरणम्। अदत्तादानं केनाप्यदत्तस्योत्सृष्टुस्याप्यस्वामिकस्याऽऽ. दानम् । हिंसा पाणिपीडा ॥ २३ ॥

## अ।चार्यतत्पुत्रस्रीदीक्षितनामानि ॥ २४ ॥

आधार्यस्य तरपुत्रस्य तत्स्त्रया दक्षितस्य नामानि वर्जयेत् । परोक्षेऽध्यो. पाधिकनामग्रहणं कर्तव्यमिति ॥ २४ ॥

मधुमांसाद्येतत्पर्यन्तं वर्जयेदिति क्रियान्वयोऽस्यापि सूत्रस्य--

## शुंक्रवाचो मद्यं नित्यं बाह्मणः ॥ २५ ॥

ब्राह्मणः शुँका अश्वीलाः परोद्वेगकारिण्यः । मद्यं मद्दकरं द्रव्यम् । साध तव नित्यं वर्जयेत्। नित्यं ब्राह्मण इति वचनात्क्षियवैद्ययोर्गृहस्थयोः पैष्टीव्य-तिरिक्तमद्योपयोगे न प्रत्यवाय इति ॥ २५ ॥

१ ग. ° ट्यौपचारिक । २ ग. सुका वा । ३ ग. सुकाः।

#### २ द्वितीयोऽध्यायः ] इरद्त्तकृतमिताक्षराष्ट्रितानि ।

अधःशय्यासनी पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ २६ ॥ अस्यार्थो मानवे स्पष्टः— । नीचं श्रय्यासनं चास्य नित्यं स्याद्गुरुसंनिधौ । उत्ति ॥ २६ ॥ उत्ति हित्यं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ इति ॥ २६ ॥

वाग्वाहूदरसंयतः ॥ २७॥

वाक्संयमो बहुपछापविरद्दः । बाहुसंयमो छोष्टमर्दनाद्यभावः । उदरसंयमो मितभोजनम् ॥ २७ ॥

नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत् ॥ २८ ॥

आत्मनो नामगोत्रे गुरोः समानतो निर्दिशेत् । समानतो यथावदपलापर" हितमित्यर्थः । अपर आह—गुरोनीमगोत्रे समानतः सम्यगानतः प्रह्वो भूत्वा निर्दिशेदिति ॥ २८ ॥

#### अर्चिते श्रेयसि चैवम् ॥ २९ ॥

अर्चितो लोके पूजितः । श्रेयान्विद्यादिभिरधिकः । तयोरप्येवमेव सम्य-गानत इति । अत्र स्मृत्यन्तरम्—

> आचार्य चैव तत्पुत्रं तद्धार्या दीक्षितं गुरुष्। पितरं वा पितृव्यं च मातुलं मातरं तथा।। हितैषिणं च विद्वांसं श्वशुरं पतिमेव च। न ब्रूयान्नामतो विद्वान्मातुश्च भगिनीं तथा॥

अचिंते श्रेयिस चेत्येवंशब्दो यच यावच गुरावुक्तं तत्सर्वमितिदिशति । तेन श्रुच्यासनादिकमि तयोः संनिधौ नीचं भवतीति ॥ २९ ॥

शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणम् ॥ ३० ॥

गुरावाज्ञापयति सति प्रतिश्रवणं प्रतिवचनं कुर्वञ्गय्यासनस्थानानि विहा-याभिगच्छन्कुर्यात् ॥ ३० ॥

#### अभिक्रमणं वचनाददृष्टेन ॥ ३१ ॥

यदि बहिःस्थितौ गुरुरपश्यक्षेत्र शिष्यं ब्रवीति तदा शिष्येणाभिक्रमणग्रु-पसर्पणं कर्तव्यं न पुनरदृष्टोऽस्मीत्यनाद्रः कर्तव्यः ॥ ३१॥

अधःस्थानासनस्तिर्यग्वातसेवायां गुरुदर्शने चोत्तिष्ठेत् ॥ ३२ ॥ यदा गुरुनींचैः स्थानमासनं चाधितिष्ठति स्वयमुचैःस्थानासनस्थस्तदा गुरुं हङ्घोत्तिष्ठेत् । तिर्यग्वातसेवायां मूत्रपुरीषोत्सर्गादौ च गुरुं हष्ट्वोत्तिष्ठेत्। चकारः पूर्वोपेक्षया सम्रचयार्थः ॥ ३२ ॥

गच्छन्तमनुब्रजेत् ॥ ३३ ॥

गच्छन्तं गुरुपनुगच्छेत् ॥ ३३ ॥

कर्म विज्ञाप्याऽऽच्याय ॥ ३४ ॥

यत्किचिद्स्य शिष्यस्य कर्तव्यं तस्य निष्कृतिरिदं करिष्यामीत्याचार्याय विज्ञाप्य यच्चाऽऽचार्यो(यौ)पियकग्रुद्कुम्भहरणादि तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कृत्वा च तस्मै कृतिमित्याख्याय वर्तितव्यमित्यर्थः॥ ३४॥

औहूतोऽध्यायी ॥ ३५ ॥

गुरुणाऽऽहूतः सन्नधीयीत न तु स्वयं चोदयेदिति ॥ ३५ ॥

युक्तः प्रियहितयोः ॥ ३६ ॥

आचार्यस्य यत्त्रियं हितं च तत्र युक्तस्तत्परः स्यात् । प्रियं तत्कालपीति-करम् । हितं कालान्तरे + तत्करम् ॥ ३६ ॥

तद्भार्यापुत्रेषु चैवम् ॥ ३७ ॥

तस्याऽऽचार्यस्य भार्यापुत्राश्च तेषु चैवमाचार्यवद्वर्तितव्यम् ॥ ३७॥ अस्यापवादः—

नोच्छिष्टाशनस्त्रापनप्रसाधनपादप्रक्षा-लनोन्मर्दनोपसंग्रहणानि ॥ ३८ ॥

उच्छिष्टाश्चनं भुक्तशेषाश्चनम् । स्नापनं स्नःनीयादिभिः शिरोङ्गमर्दनपूर्वक-मिषेकः । प्रसाधनमलंकरणम् । पादप्रक्षालनं प्रसिद्धम् । उन्मर्दनमभयङ्गशः रीरसंवाहनादि । उपसंग्रहणं व्यत्यस्तपाणिनेत्यादि पूर्वोक्तम् । एतानि गुरोः भीर्यापुत्रेषु च न कर्तव्यानि । अत एवाऽऽचार्ये कर्तव्यानीति सिद्धम् ॥३८॥ अथोपसंग्रहणस्य प्रतिपस्तवः—

<sup>+</sup> ग. पुस्तके समासे-प्रियकरम्।

वित्रोष्योपसंग्रहणं गुरुभार्याणाम् ॥ ३९ ॥ वित्रोष्य त्रवासं गत्वा त्रत्यागतेन गुरुभार्याणाग्रुपसंग्रहणं कार्यम् ॥ ३९॥ तत्रापि —

## नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन ॥ ४० ॥

एके त्वाचार्या युवतीनां गुरुभार्याणां व्यवहारप्राप्तेन षोडशवर्षप्रायेण शिष्येण विशोष्याप्युपसंग्रहणं न कार्यमिति मन्यन्ते ॥ ४० ॥

अग्रीन्धनभैक्षचरण इत्युक्तम् । तत्राग्रीन्धनस्य प्रतिगृह्यं व्यवैस्थितत्वात्सा-धारणभैक्षचरणे विधिमाह—

## सार्ववर्णिकभैक्ष्यचरणमभिशस्तपतितवर्जम् ॥ ४१ ॥

सर्वेषु वर्णेषु भवं सार्ववर्णिकम् । अभिशस्तान्पतितांश्च वर्जियत्वा सर्वेषु वर्णेषु भैक्ष्यं चरितव्यम् । अभिशस्ता उपपातिकनः ॥ ४१॥

## आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुक्रमेण ॥ ४२॥

भिक्षां देहीति पदद्वयस्याऽऽदिमध्यान्तेषु वर्णक्रमेण भवच्छब्दः संबुद्धचन्तः प्रयोक्तिच्यः । स्त्रीषु स्त्रीलिङ्गः । ब्राह्मणस्य भवन्भिक्षां देहि । ब्राह्मण्यां भवति भिक्षां देहि । क्षित्रयस्य भिक्षां भवन्देहि। भिक्षां भवति देहि । वैश्यस्य भिक्षां देहि भवन् । भिक्षां देहि भवति ॥ ४२ ॥

## आचार्यज्ञातिगुरु[स्वे]ष्वलाभेऽन्यत्र ॥ ४३ ॥

आचार्य उक्तः । ज्ञातिः पितृव्यादिः सपिण्डः । गुरुमतिलादिः । स्वमात्मीयग्रहणम् । अन्यत्र भिक्षाया अभावे, आचार्यादिगृहेषु भैक्ष्यं चित्रव्यम् ॥ ४३ ॥

## तेषां पूर्वं पूर्वं परिहरेत् ॥ ४४ ॥

तेषामाचार्यादीनां यो यः प्रथमनिर्दिष्टस्तं तं परिहरेत् । अन्यत्रालामे स्वगृहे, तत्रालाभे गुरुषु, तत्रालाभे ज्ञातिषु, तत्रालाभ आचार्यग्रह इति ॥ ४४ ॥

## निवेच गुर्वेऽनुज्ञातो भुञ्जीत ॥ ४५ ॥

इदमानीतं भैक्ष्यामिति गुरुवे निवेद्य तदनुज्ञातो भुङ्जीत । यदि गुरुः स्वयं गृह्णीयात्ततोऽन्यदाहरेत् ॥ ४५ ॥

## असंनिधौ तद्धार्यापुत्रसब्रह्मचारिभ्यः ॥ ४६ ॥ आचार्यासंनिधाने तद्धार्यादिभ्यो यथासंभवं निवेद्य तैरनुज्ञातो भुज्जीत॥४६॥ वाग्यतस्तृष्यञ्चलोलुष्यमानः संनिधायोदकम् ॥ ४७ ॥

यावद्धितः वाचंयमः । तृष्यस्वदर्शनेन हृष्यन् । अलोलुष्यमानोऽतिस्पृहाः मकुर्वन् । संनिधायान्तर्भावितण्यर्थः । संनिधाप्येति । उदक्षमुदकभाजनिपिति ।। ४७॥

शिष्यशासनमकारमाइ —

#### शिष्यशिष्टिरवधेन ॥ ४८ ॥

वधस्ताडनम् । अताडचता गुरुणा भत्सेनादिभिः शिष्यः शास्यः ॥ ४८ ॥ अशक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याम् ॥ ४९ ॥

यदि भन्सेन।दिभिः शासितुमशक्यस्ततो रज्ज्वा तन्वा, तनुना वेणुविद-छेन वेति । द्वंद्वनिर्दिष्ठयोरिप विकल्पो रज्ज्वा वेणुदलेन वेति मानवे दर्श-नात् । ताभ्यां दुर्बलाभ्यां ताडायित्वाऽपि शासनीयः ॥ ४९ ॥

#### अन्येन घन राज्ञा शास्यः ॥ ५० ॥

हस्तादिना क्रोधवशेन ताडयन्राज्ञा शास्य आचार्यः। एवं शिष्यस्य गुरु-कुले वास उक्तः ॥५०॥

कियन्तं कालमित्यत आह—

#### द्वादश वर्षाण्येकवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत्॥ ५१॥

यद्यप्येकैकस्य वेदस्य बह्व्यः शाखाः। एकविंशतिधा बह्द्च एकशतं यजुःशाखाः सहस्रवत्मां सामवेदो नवधाऽऽथर्वणो वेद् इति। तथाऽपि तत्र तत्र वेदे पूर्वेरध्ययनानुष्ठानाभ्यां परिगृहीता यावती शाखा तावत्यत्र वेद्रशब्देन विवक्षिता। य एकं वेदमधीते स द्वादश वर्षाण गुरुकुले ब्रह्मचर्य चरेत्।। ५१॥

## प्रतिद्वादश वा सर्वेषु ॥ ५२ ॥

यस्तु चतुरो वेदानध्येतुं शक्तः स प्रतिद्वादश प्रतिवेदे द्वादश वर्षाणीत्यर्थः। यथाऽऽहाऽऽपस्तम्यः— खपेतस्याऽऽचार्यकुले ब्रह्मचारिवासोऽष्टाचत्वारिंशद्वत्सराणीति ॥ ५२ ॥ ग्रहणान्तं वा ॥ ५३ ॥

यावता कालेनेको वेदो द्वी त्रयश्चतुरो वा ग्रहीतुं शक्यास्तावन्तं कालः मिति॥ ५३॥

विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्यः ॥ ५४ ॥

विद्यासमाप्ती गुरुर्थेन प्रयोजनेन निमन्त्रयः प्रष्टुच्यः । गुरो, इदं धन-माहराणीति ॥ ५४ ॥

क्टत्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम् ॥ ५५ ॥

तत आहरेत्याचार्योक्तं कृत्वा स्नानं कर्तव्यम् । वत्स त्वहुणैरेवाहमस्मि तोषिती धनेनाछमिति तेनानुज्ञातस्य वा, स्नानं समावर्तनं कर्तव्यमिति ॥५५॥

आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके [मातेत्येके] ॥ ५६ ॥

गुरूणां पित्रादीनां मध्य उक्तलक्षण आचार्यः श्रेष्ठः । स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म । तेनानेकगुरुसमवाये स एव प्रथमं पूज्यः। एके स्वाचार्या माता श्रेष्ठेति मन्यन्ते । तथा च वसिष्ठः—

खपाध्यायादशाऽऽचार्य आचार्याणां शतं पिता । पितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

आपस्तम्बोऽपि--

माता पुत्रत्वस्य भूयाँसि कर्माण्यारभते तस्याँ शुश्रूषा नित्या पतितायामपि। दिरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथी॥ ५६॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां वित्राक्षरायां प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः॥

अथ तृतीयोऽध्यायः।

तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ॥ १ ॥

तस्यैवमैधीतवेदस्य ब्रह्मचारिणो वक्ष्यमाणाश्चत्वार आश्रमा विकल्प्यन्त

इत्येक आचार्या ब्रुवते । अन्ये तु समुँचीयन्त इति । तत्राऽऽपस्तम्बः---

तेषु सर्वेषु यथोपदेशमध्यप्रो वर्तमानः क्षेमं गच्छतीति । बुद्ध्वा कर्माणि यत्कामयेत तदारभेतेति च । तथा च ब्रह्मचर्याश्रमप्रुवत्वा ''अत एव ब्रह्मच र्थवान्त्रप्रजिति? इति बौधायनः ।

मनुना तु समुखयो दार्शेतः—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु त्रजमानः पतत्यधः ॥ सर्वेऽपि ऋमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः । यथोत्तःकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् । इति ॥ १ ॥

के पुनस्त आश्रमाः---

#### बह्मचारी गृहस्थी भिक्षुर्वैखानसः॥ २॥

यद्यप्यसौ पूर्वमपि ब्रह्मचर्याश्रम उक्तस्तथाऽपि प्रपित्सितनेष्ठिक ब्रह्मचारि-त्वमत्र विवक्षितम् । भिक्षुः संन्यासी। वैखानसो वानमस्थः । वैखानसमोक्तेन मार्गेण वर्तत इति । तेन स आश्रमः प्राधान्येन दर्शितः । शास्त्रान्तरेषु वैखाः खानसस्तृतीयो भिक्षुश्रतुर्थ आश्रमः। इह तु ऋमभेदः मागुक्तास्त्रय आश्रमिण इत्यत्र वैखानसवर्जनार्थः ॥ २ ॥

#### तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम् ॥ ३ ॥

तेषां चतुर्विष्याश्रमेषु वर्तमानानां गृहस्था योनिरूपस(त्प)त्तिस्थानम् । गृह-स्थेनैवोत्पादिताश्रतुर्भिराश्रमैरधिकियन्ते । गृहस्थव्यतिरिक्ताश्रमस्थानां प्रजोन त्पादनस्य निषिद्धत्वात् । तत्र शातातपः-

चण्डालाः पत्यवसिताः परित्राजकतापसाः। तेषां जातान्यपत्यानि चण्डाछैः सह वासयेत् ॥ इति ॥ ३ ॥ इदानीमाश्रमधर्मान्वक्ष्यन्प्रथमनिर्दिष्टस्य ब्रह्मचारिण आह—

#### तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः ॥ ४ ॥

. तत्र तेषां मध्ये ब्रह्मचारिणो नैष्ठिकस्य यदुपक्कवीणस्योपनयनादिनियम इत्यारभ्योक्तं तदेवास्यापीत्युक्तं भवति ॥ ४ ॥

तत्र विशेषः—

आचार्याधीनत्वमान्तम् ॥ ५ ॥ आन्तमादेहपातम् । आचार्यकुछ एव तच्छुश्रूषया वर्तेत ॥ ५ ॥

गुरोः कर्मशेषेण जपेत्।। ६ ॥

आचार्ये प्रकृते गुरुशब्दः पित्रोरपि ग्रहणार्थः । ततश्राऽऽचार्ये पितरी च शुश्रूषयाणस्तद्व्यतिरिक्ते काले जपेद्देदमधीयीत । न तु स्वाधीनो भवेत् ॥६॥ गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे वृद्धे सब्ह्यचारिण्यमौ वा ॥ ७ ॥

आचार्ये या वृत्तिरभिहिता सा तदभावे तत्पुत्रे, तत्पुत्राभावे वृद्धे विद्यया वयसा वाऽधिके, वृद्धाभावे तथाभूते सब्रह्मचारिणि, सब्रह्मचार्यभावेऽग्री वा कर्तव्या । समिदाधानादिभिरग्री वृत्तिः ॥ ७ ॥

एवंवृत्तो ब्रह्मलोकमवामोति जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ स्पष्टोऽर्थः । जितेन्द्रियत्वं मनुना दर्शितम्-श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्तवा घात्वा च यो नरः। न हृष्यति ग्रहायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ८॥

उत्तरेषां चैतद्विरोधि ॥ ९ ॥

उत्तरेषामण्याश्रमाणामस्मिन्छत्ते यदिविरुद्धं तत्सम्। यथा द्युतादिवर्जनम्। विरुद्धं यथा -- अग्निकार्यं भन्नजितस्य, गुरुकुलवासो वैखानसस्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थस्येत्यपरा हत्तिः। उत्तरेषां चाऽऽश्रमाणां धर्मजातमेतस्य द्रष्टुच्यम्। किमविशेषेण । न । एतदाविरोधि । एतदाश्रमधर्माविरोधि 'न म्लेच्छाशुच्य-धार्भिकैः सह संभाषेतेत्येवमाद्यस्यापि भवति ॥ ९ ॥

बहुवक्तव्यत्वात्क्रमपाप्तमपि गृहस्थमुछङ्घ्य भिक्षोधमिनाह—

अनिचयो भिक्षः ॥ १०॥

निचयो द्रव्यसंग्रहस्तद्राहितः स्यात् ॥ १०॥

ऊर्ध्वरेताः ॥ ११॥

स्रोतोभङ्गा यथा भवेत्तथा प्रयतेतेत्येवमर्थम् ॥ ११ ॥

१ क. ख. घ. ° वं भिक्षी। ङ. ° वंत्रतो । २ ग. श्लाघाति। ३ क. ख. घ. वेद° । ४ ग. °माननीय यथाऽकृतादिवार्जितं वि°।

## धुवशीला वर्षासु ॥ १२ ॥

वर्षाश्चरो नित्यं बहुवचन ान्तः । वर्षतौ सति ध्रुवशीलः स्यादेकत्र तिष्ठेः दिति ॥ १२ ॥

भिक्षार्थी ग्रामियात् ॥ १३ ॥

भिक्षाकाल एव ग्रामं प्रविशेत् । शेषकालं देवालयादौ वृक्षमूळेषु वा । वसेत् ॥ १३ ॥

जघन्यमीनवृत्तं चरेत्॥ १४॥

भिक्षाकाले यहुइमनुष्पत्त्या विलम्बितं न तद्भूयस्तद्दः प्रविशेत् । तत्र मनुः---

विधूमे सन्नामुसले व्यङ्गारेऽभुक्तवज्जने । द्वेत शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यितश्चरेत् ॥ १४ ॥

निवृत्ताशीः ॥ १५॥

अधिकभिक्षालामार्थं ग्रहेष्वाशीर्वादपरो न स्यात् ॥ १५ ॥

वाक्चक्षुःकर्मसंयँतः ॥ १६ ॥

वावसंयमो मौनम् । चक्षुःसंयमः पादिवक्षेपपदेशादन्यत्र चक्षुषोरपवर्तनम् । कमसंयमो भिक्षोश्रोदितकर्पानतिक्रमः । अत्र वाक्संयमिविरोधे तु समृत्य-न्तरम्—

धर्मयोगं पियमश्रं स्वाध्यायं च तथैव च । भिक्षार्थं देहिवचनं न निन्दति यतेरपि ॥ इति ॥ १६ ॥ कौपीनाच्छादनार्थे वासो विभूयात् ॥ १७ ॥

कौपीनमिति गुह्मपदेशस्य नाम । तदाच्छाद्यते यावता तावदेव वासो बिभृयात् । अधिकं तु पावरणादि न बिभृयात् ॥ १७ ॥

पहीणमेके निर्णिज्य ॥ १८ ॥

एके मन्यन्ते तदापि कौषीनाच्छादनं महीणं जीणे तथाऽन्येक्त्यक्तं मंझाश्य विभृयात् ॥ १८ ॥

१ क. °मिनवर्षे चे । २ क. इ. क. °द्रीश्व । ३ क. °यमः ॥ १६॥ ४ ग. यमा वि । ५ ग. मीक्ष्य ।

#### नाविप्रयुक्तमोषधिवनस्पतीनामङ्गमुपाददीत ॥ १९॥

वृक्षलतादीनामङ्गं फलपत्राद्यविषयुक्तं ततोऽभच्युतं नोपाददीत न गृह्णी-यात् । स्वयं पतितं तु गृह्णीयात् ॥ १९ ॥

#### न द्वितीयामपर्तु रात्रिं ग्रामे वसेत् ॥ २० ॥

यत्र वर्षतौ ध्रुवशीलतोक्ता तमृतुं वर्जियत्वा, ऋत्वन्तरेषु यत्रैकां रात्रिमुः वितस्तत्र ग्रामे न द्वितीयां वसेत् । ग्रामैकरात्रः स्यादिति ॥ २० ॥

#### मुण्डः शिखी वा॥ २१॥

सर्वानेव केशान्सह शिखया वापयेत् । शिखावर्जं वापयेद्रा । मुण्डः शिखी वेति विकल्पेनैकदण्डित्रदण्डग्रहणविकल्पोऽप्युक्तः । अत्र श्रुतिस्मृती—

> अमेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमधी शिखा। स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः ॥ इति । सशिखं वपनं कृत्वा विद्वाः सूत्रं त्यजेद्बुधः । एकदण्डं गृहीत्वा च भिक्षुधर्भ समाचरेत् ॥ शिखी यज्ञोपवीती च यद्वां सम्यक्त्रबोधितः । त्रिदण्डग्रहणं कृत्वा भिक्षुधर्भ समाचरेत् ॥ २१ ॥

#### वर्गयेद्वीजवधम् ॥ २२ ॥

षीजानि वीह्यादीनि तेषां वधो ग्रुसलादिनाऽवधातस्तं न कुर्यात्। तन तण्डुलस्योदनीकरणमण्युपलक्षितम्। पकान्तस्यैव स्वामित्वादस्य ॥ २२ ॥

#### समो भूतेषु हिंसानुग्रहयोः ॥ २३ ॥

हिंस।यामनुग्रहे च भूतेषु समो यो हिनस्ति यो वाऽनुगृह्णाति तत्र तत्र निर्विकार इति ॥ २३ ॥

#### अनारम्भी ॥ २४ ॥

ऐहिकं पारित्रकं च न कंचिदारम्भं कुर्यात्। यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः— अनिहोऽनमुत्रश्चरेदिति॥ २४॥

अथ वैखानसस्याऽऽह--

## वैखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः ॥ २५ ॥

वैखानसो वानपस्थो वने वसन्मूलानि फलानि च पकानि वाऽश्रीयान धुनरोदनम् । तपः कायपरिशोषणम् । ततश्च मूलफलान्यपि स्वल्पान्येवाश्नी-यादिति ॥ २५ ॥

#### श्रावणकेनाभिमाधाय ॥ २६ ॥

श्रावणकं नाम वैखानसं शास्त्रम्। तदुक्तेन प्रकारेणाग्निमाधाय सायं प्रातर्जु-हुयादिति शेषः ॥ २६ ॥

अग्राम्यभोजी ॥ २७ ॥

फलमूलान्यपि ग्राम्याणि न भुझीत ॥ २७ ॥

देवपितृमनुष्यभूतिषपूजकः ॥ २८ ॥

वन्यरेव फलमूलैरहरहः पश्च महायज्ञानकुर्यात् । अत्र मनुः---

आरण्यैर्विविधैर्भेध्यैः शाकमूलफलेन वा। एतानेव महायज्ञानिर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ इति ॥ २८ ॥

सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ २९ ॥

य एनमुपागछान्ति ते सर्व( वेंड )स्यातिथयः । न पुनक्रीह्मणस्यानतिथिर-ब्राह्मण इत्ययं नियमोऽस्ति। तत्रापि स्तेनपतितादीन्वर्जयेत्व्रतिषिद्धवर्जम्॥२९॥

## वैष्कमप्युपयुर्जीत ॥ ३०॥

विष्का दुष्टमृहा व्याघादयस्तै हतं मांसं वैष्कं तद्य्युपयुक्षीत । अपिशब्दो गौणार्थः । फलमूलाद्यभावे तद्पि भक्ष्यमिति । तत्रापि पश्च पश्चनस्वा भक्ष्या इत्येतद्वाऽतिरिक्तं वर्जियित्वा । पतिषिद्धवर्जिमिति पदं काकाक्षिन्यायेनोभयत्र संबध्यते ॥ ३०॥

न फालकृष्टमधितिष्ठेत्॥ ३१॥ अरण्ये वसन्हलेन कुष्टं मदेशं नाधिवसेत्॥ ३१॥ ग्रामं च न प्रविशेत्॥ ३२॥ वने वसतोऽपि याद्यक्षिछकोषग्राममवेशो निषिद्धः ॥ ३२ ॥

### जटिलश्वीराजिनवासाः ॥ ३३ ॥

जिटिलः केशक्मश्रुलोमनखधारी । चीरं दर्भादिनिर्मितं वासः । आजिनमुत्त-रीयम् । तथा च समृत्यन्तरे व्यवस्थादर्शनात् ॥ ३३॥

### नातिसंवत्सरं भुजीत ॥ ३४ ॥

संवत्सरमतिक्रान्तमतिसंवत्सरं तदारण्यमपि नाश्चीयात् . अत्र मनुः—

त्यजेदाश्वयुजे मासि हुत्पन्नं पूर्वसंचितम्। जीर्णानि चैव वासांसि पुष्पमूलफल्लानि च॥ इति ॥ ३४॥

उक्ता आश्रमास्तेषां विकल्पसमुच्चयाविष दिशितौ । तेषां प्राधान्यं दर्शयति—

> ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्गार्हस्थस्य गार्हस्थस्य ॥ ३५ ॥

तुशब्दो विशेषवाची । सर्वेषु वेदशास्त्रेतिहासपुराणेषु ग्रहस्थधर्मा एवाग्नि-होत्रादयः प्राचुर्येण विधीयन्ते । ततः सर्व एवाऽऽचार्या गार्हस्थस्यैकाश्रम्यं प्राधान्यं मन्यन्ते । तत्राशक्तानामितराश्रमधर्मा विधीयन्ते । प्रत्यक्षविधानादि-तराश्रमाणां प्रत्यक्षेणोपजीव्यत्वात् । द्विकिव्यीक्याता ॥ ३५ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविराचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः।

गृहस्थधर्मा उच्यन्ते---

गृहस्थः सहशीं भार्या विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीम् ॥ १ ॥

गृहस्थ इति भाविसंज्ञान्यपदेशः । अथवा गृहस्थस्य ये धर्मास्ते विवा-हात्मागपि स्नातकस्यापि समा इति दर्शनार्थं च । जात्या कुलेन च

सद्दरीम् । अन्यस्मै वाचाऽप्यदत्ताम् । अवरवयसीमेवंभूतां भार्यी विन्दे-तोद्वहेत् ॥ १ ॥

### असमानप्रवरैर्विवाहः ॥ २ ॥

समान एकः प्रवरो येषां तैः सह न विवाहः ! तद्यथा हरितकुत्सिपिङ्ग-ं शङ्खदर्भहैमकभवानामाङ्गिरताम्बरीषयौवनाश्वेति। हारीतः कौत्सीं नोदूहे।दित्याः दिनवरप्रपश्च आपस्तम्बीये द्रष्ट्रव्यः ॥ २ ॥

> ऊर्ध्वं सप्तमात्पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च. मातृबन्धुभ्यः पश्चमात्॥ ३॥

पितरपारभ्य तद्धन्धवर्गे गण्यमाने सप्तमाच्छिरस अर्ध्व जातां कन्यकामुद्ध-हेत्। मातरमारभ्य तद्धन्धुवर्गे गण्यमाने पश्चमाच्छिरस ऊर्ध्व जातामुद्रहेत्। वीजिनश्च सप्तमादृध्विमिति चकारादिसध्याति । यथा क्षेत्री वध्न्यो रुग्णो वा देवरं प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति । यद्वा संतानक्षये विधवां गुरवो नियुक्तते, दृष्टं विचित्रवीर्यक्षेत्रे सत्यवतीवाक्याद्वचासो धृतराष्ट्रादीनुत्वादि-तवानिति । यथाऽऽह याज्ञवलक्यः-

> अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति ।

तद्विषयमेतद्वीजिनश्रेति ॥ ३ ॥ अथ विवाहभेदाः-

ब्राह्मा विद्याचारित्रबन्धुशीलसंपन्नाय द्यादाच्छादालंकताम् ॥ ४ ॥

विद्या वेदविद्या । चारित्रं चोदितकर्मानुष्ठानम् । बन्धवो ज्ञातयो मातुला-दयश्च । शीलं विहितेषु श्रद्धा । एतैर्गुणैः संपन्नाय वस्त्रयुगुलेनाऽऽच्छ। द्य यथा-विभवमलंकुतां कन्यां दद्यात्। एवंविधस्य विवाहस्य ब्राह्मसंज्ञा ॥ ४ ॥

संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह धर्मश्चर्यतामिति॥ ५ ॥

प्राजापत्यसंज्ञको विवाहे सह धर्मश्रयेतामिति पदानमन्त्रः। यद्यपि ब्राह्मादि-ष्त्रपि सह धर्मचर्या भवति तथाऽप्याऽन्ताद्नया सह धर्मश्रदितव्यः । नाऽऽश्रमा- न्तरं प्रवेष्ट्रव्यं नापि इयन्तरमुपयन्तव्यमिति मन्त्रेण समयः क्रियते । एष ब्राह्मादेः प्राजापत्यस्य विशेषः । आच्छाद्यालंकुतामिति समानम् ॥ ५ ॥

आर्षे गोमिथुनं कन्यावते दद्यात् ॥ ६ ॥

आर्षसंज्ञके विवाहे गोमिथुनं स्त्रीपुंरूपं कन्यावते दद्याद्वरस्तद्धन्धुर्वा कश्चित्। आच्छाचाछंकुतामिति समानम् ॥ ६ ॥

अन्तर्वेद्यात्विजे दानं दैवोऽलंकत्य ॥ ७ ॥

अन्तर्वेदि, वेद्या दक्षिणाकाल ऋत्विजे कर्म कुर्वते, यदलंकत्य कन्याया दानं स दैवो विवादः । आच्छाद्यालंकुतामिति । प्रकृते पुनरलंकुत्येति वचनं वरस्याप्यङ्गुलीयकादिभिरलंकारार्थम् ॥ ७ ॥

इच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्धर्वः ॥ ८ ॥

इच्छन्त्या वध्वा इच्छतो वरस्य संयोगो गान्धर्वो विवाहः। स्वयमिति वचनाद्वरेच्छा गम्यते ॥ ८ ॥

वित्तेनाऽऽनतिः स्त्रीमतामासुरः ॥ ९ ॥ यत्र स्त्रीमतां कन्य।वतां पित्रादीनां वित्तेन धनशदानेनाऽऽनितरार्जनं क्रियते स आसुरो विवाहः । अत्र याज्ञवल्क्यः---

आसुरो द्रविणादानादिति । मनुश्र-

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कैन्यायै च स्वशक्तितः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ स्त्रीमतामिति वचनान्न केवलं कन्याये धनप्रदानमासुरत्वनिबन्धनम् । तथा च स्मृत्यन्तरम्-

> यासां नाऽऽददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। अईणं तत्कुमारीणामानृशंस्यात्र केवळम् ॥ इति ॥ ९ ॥

> > प्रसह्याऽऽदानादाक्षसः ॥ १० ॥

बलात्कारेण कन्यावतो निर्जित्य यदादानं स राक्षसो विवाहः॥ १०॥ असंविज्ञातीपसंगमात्पेशाचः ॥ ११ ॥

सुप्ता मत्ता प्रमत्ता वा यत्रासंविज्ञातमुपगम्यते स पैशाचो विवाहः ॥ ११॥

<sup>ु</sup> क. ख. घ. कन्यां चैव । २ क. ख. घ. °न्युद्त्तेय°।

एवमष्टी विवाहा उक्तास्तेषु---

चत्वारो धम्धाः प्रथमाः॥ १२॥

आदितश्रत्वारो विवाहाः सर्ववर्णानां धम्या धर्मादनपेताः प्रशस्ता भवन्ति ॥ १२ ॥

#### षडित्येके ॥ १३॥

एके स्मर्तारः षड् धम्या इत्याहुः। गान्धर्वासुरयोरपि धर्मादनपेतत्विमः च्छन्ति ॥ १३ ॥

क्रयाविवाहे सामियादिषु स्त्रीषु ब्राह्मणादिभ्यो जातानां पुत्राणां शास्त्रेषु संकेतितं संज्ञाभेद्गाह-

> अनुलोमानन्तरैकान्तरद्व्यन्तरासु ज्ञाताः सवर्णा-म्बष्ठोग्रनिषाददौष्मन्तपारशवाः ॥ १४ ॥

ब्राह्मणस्यानन्तरा क्षिया तस्यां जातः सवर्णः । क्षात्रियस्य वैदया तस्यां तस्मादम्बष्टः । वैश्यस्यानन्तरा श्रुद्धा तस्यां तस्मादुग्रः । ब्राह्मणस्यैकान्तरा वैक्या तस्यां तस्मानिषादः । क्षाञ्चियस्यैकान्तरा शुद्धा तस्यां तस्माद्दौष्मन्तः । ब्राह्मणस्य द्व्यन्तरा शुद्रा तस्यां तस्मात्पारशवः । प्रपश्चो जातिनिर्णयस्य स्मृत्यन्तरे द्रष्टव्यः ॥ १४ ॥

प्रातिलोम्येन जातानाह-

प्रतिलोमास्तु सूतमागधायोगवकतवैदेहकचण्डालाः ॥ १५॥

अनन्तरैकान्तरद्व्यन्तरासुं जाता इत्यनुवर्तते । क्षत्रियस्यानन्तरा बाह्मणी तस्यां तस्मात्सूतः । वैश्यस्यानन्तरा क्षात्रिया तस्यां तस्मान्मागधः । शूद्रस्याः नन्तरा वैश्या तस्यां तस्यादायोगवः। वैश्यस्यैकान्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्मा त्कृतः। शूद्रस्यैकान्तरा क्षाभ्रिया तस्यां तस्याद्वैदेहकः । शूद्रस्य द्व्यन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्माचण्डाळ इति ॥ १५ ॥

अन्येषां मतेन तेषामेव प्रतिवर्ण संगृह्य संज्ञाभेदानाह-

ब्राह्मण्यजीजनत्पुत्रान्वर्णेभ्य आनुपूर्वाद्वाह्मणसूत-मागधचण्डालान् ॥ १६॥

स्पष्टोऽर्थः। अत्राऽऽतुपूर्व्यप्रहणं वर्णक्रमविवक्षापरम् । नत्वतुक्रोमपरम् ॥१६॥

तेभ्य एव क्षञ्चिया मूर्धावसिक्थक्षश्चियधीवरपुल्कसांः स्तेभ्य एव वैश्या भुज्जकण्ठमाहिष्यवैश्यवैदेहान्पा-रशवयवनकरणशूद्राञ्छूद्देत्येके ॥ १७॥

एके स्मर्तार इत्युक्तक्रमेण ब्राह्मण्यजीजनदित्यारभ्य ब्राह्मणीक्षाश्चियावै-ज्याशूद्रासु ब्राह्मणादिवर्णेभ्यः क्रमेण जातानां संज्ञाभेदान्मन्यन्ते ॥ १७॥

> वर्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमे पश्चमे वाऽऽ-चार्याः॥ १८॥

मन्यन्त इति वाक्यभेषः । तेषामेव सवर्णादीनामनुष्ठोभजातानामुत्कर्षेण पितृद्वारा सप्तमपुरुषादुरकृष्ट्वणीन्तरप्राप्तिर्भवति । अपकर्षेण मातृद्वारा पञ्चम-पुरुषाद्पकृष्ट्वणीन्तरप्राप्तिर्भवति । तद्यथा— ब्राह्मणेनोढायां क्षित्रयायाम्रत्पान्ति सवर्णा साऽपि ब्राह्मणेनोढा तस्यामुल्पादिता चेत्येवमा सप्तम्याः सप्तभी तु ब्राह्मणेनोढा यदपत्यं सूते तद्वाह्मणजातीयमेव भवति । एवं ब्राह्मणेन सित्रयायाम्रत्पादितः पुत्रः सवर्णः सोऽपि सित्रयामुद्वाह्म पुत्रमृत्पाद्यति सोऽपि सित्रयामान्येवमापञ्चमात्पञ्चमस्तु क्षित्रयायां यदपत्यमुत्पादयति तत्क्षित्रयज्ञान्तियमेव भवति । विकल्पस्यैवं चार्थः । तत्रापि वर्णान्तर्गमने दृत्तस्वाध्यायः वाहुल्ये सित पञ्चमेनोत्कृष्टं भवति । हीनदृत्त्या पञ्चमेनापकृष्टं च भवति । एवं क्षित्रयस्य वैद्यायां वैद्यस्य ग्रद्वायामपि दृष्ट्व्यम् ॥ १८ ॥

## सृष्ट्यन्तरजातानां च ॥ १९ ॥

चातुर्वण्यमनन्तरेण चानुलोमजातानां सवर्णाञ्चष्टादीनामण्युत्कषीपकषीभ्यामन्योन्यवर्णान्तरगमनं भवति । तद्यथा—सवर्णनोद्यायमम्बष्टचामुत्पादिता दुद्दिता पुनः सवर्णनोह्यते । तस्यामण्युत्पादिता सवर्णनेत्यासप्तमात्सप्तमी
तु सवर्णनोद्या यदपत्यं सं एव भवति । एवं सैवाम्बष्टेनोद्यायां दुद्दितरं सूते
साऽप्यम्बष्टेनेति सप्तमी त्वम्बष्टेनोद्या यदपत्यमुत्पादयति सोऽम्बष्ट एव
भवति । (१) एवमम्बष्टयोरपि द्रष्ट्रयम् ॥ १९ ॥

## प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः ॥ २०॥

प्रतिलोमाज्जाताः सूतादयो धर्महीना उपनयनादिधर्महीनाः । तत्र सूतस्यै कस्योपनयनमात्रं शास्त्रान्तरेऽङ्गीकृतम् ॥ २० ॥

#### शूद्रायां च॥ २१॥

आनुलोम्येनापि श्र्द्रायामुत्पन्नः पारशवादिर्धर्महीनः। एवं च सवर्णादी-नामनुलोमानां सिद्धो धर्माङ्गीकारः । तथा च मनुः---

> स्वजातिजात्यन्तरज्ञाः षट् सुता द्विजधर्मिणः। श्द्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ २१ ॥ असमानायां तु शूद्रात्पतितवृत्तिः ॥ २२ ॥

शूद्रादसमानायां वैश्यादिश्चियामुत्पादित आयोगवादिः पतितवृत्तिः पति तवहरीनस्पर्शनमातिग्रहादौ वर्जनीयः। एवं च वैश्यात्स्वियायां सिश्चियाद्-ब्राह्मण्यां जातो न पतितवृत्तिः ॥ २२ ॥

### अन्त्यः पापिष्ठः ॥ २३ ॥

शूद्रादसमानाज्जनितेषु तेषु यो उन्त्यो ब्राह्मण्यां जातश्रण्डालः पापिष्ठोऽ रयन्तं वर्जनीयः । तथा च स्मृत्यन्तरद्--

चण्डालमाजैगोवालव्यजनात्परिहरेदिति ॥ २३ ॥ अथ प्रकृतान्विवाहान् स्तौति-

## पुनन्ति साधवः पुत्राः॥ २४ ॥

अँच्छा( अस्मा )सु जाताः साधवः साधुवृत्तयः पुत्रा जनायितुः कुर्छ पुनन्ति ॥ २४ ॥

तत्र विशेषः —

## त्रिपुरुषमार्षात् ॥ २५॥

आर्षिवाहोढायां जातः पुत्रस्त्रीन्पुरुषान्पुनाति नरकादुद्धरति ॥ २५ ॥

दश दैवादशैव प्राजापत्यात् ॥ २६ ॥

खप्रसमस्तमपि पुरुषपदमत्र दशशब्देन संबध्यते । एवकारो निर्धार-णपरः ॥ २६ ॥

१ क. ख. °जनो गो°। २ क. ख. आच्छा सु°। ग. एते सु°। ३ क. ख. थ. °पसूत्रगतम°।

दश पूर्वान्दश परानात्मानं च ब्राह्मीपुत्रो ब्राह्मीपुत्रः ॥ २७ ॥ ब्राह्मविवाहेनोढा ब्राह्मी तस्यां जातः पुत्रः पित्रादीन्द्श पूर्वान्दश परा-न्भविष्यतः पुत्रादींश्र दशाऽऽत्मानं चैकविंशं पुनाति । तस्माद्वाह्मो विवाहः मश्रस्ततमः ॥ २७ ॥

> इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रक्षे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

गर्भाधानकालं प्रस्तौति-

ऋतावुपेयात् ॥ १ ॥

रजोदर्शनादारभ्य षोडशाहोरात्रा ऋतुः स्त्रीणां गर्भग्रहणकालस्तत्रोपगः च्छेद्भार्याम् । तत्राऽऽपस्तम्बीये विशेषः---

चतुर्थीवभृत्याषोडशीमुत्तरामुत्तरां युग्मां प्रजानिःश्रेयसमृतुगमनामित्युपादिः शन्ति ।

मानवं तु-

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्पृताः । चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगहितैः ॥ तासामाद्याश्रतस्तु निन्द्या एकादशी तु या। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ इति ।

याज्ञवरक्यस्तु--

एवं गच्छन्स्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्।

\* युग्भासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ॥ इति च।

तादिह षोडशसु रात्रिष्वादितस्तिस्तः सर्वथा वंज्यीः । इतरासु गच्छोदिति सर्वस्मृतिचोदितनिषेधान्परित्यज्य गच्छक्नुत्कृष्टं पुत्रं जनयति । द्वेषादिना ऋतावनुपयन्त्रत्यवेयादिति । तथा च देवलः —

<sup>\*</sup> मुदितयाज्ञवरुक्यस्मृतौ—सुस्थ इन्दौ सक्वत्पुत्रं छक्षण्यं जनयेत्पुमान् । इति पाठो दश्यते ।

यः स्वदारानृतुस्नातान्स्वस्थः सन्नोपगच्छति । भ्रुणहत्यामवामोति गर्भ प्राप्तं विनाश्य सः ॥ इति । स्मृत्यन्तरं च-

> ऋतुस्नातां तु यो भार्यी संनिधौ नोपगच्छति । तस्या रजिस तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ इति ।

अयं तु रागतः प्राप्तत्वे सत्यप्यकरणे प्रत्यवायश्रवणाद्विधिश्र भवति। ऋतावेबोपेयादेवेति कस्यचिन्मतेन नियमश्र भवति ॥ १ ॥

्र आचार्यस्तु परिसंख्यानं च प्रतिपादयाते —

सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम् ॥ २ ॥

सर्वेषु वा कालेषूपेयाद्दतावनृतौ च प्रतिषिद्धदिवसान्वर्जयित्वा। यथाकामी भवेद्वाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । इति ॥

वरश्र--कामपा विजनितोः संभवाभेति । यद्प्यात्मनो जितेन्द्रियत्वे सत्यपि धर्मदाराः सर्वदा रक्षणीया इति स्मर्थते । अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनं मा वैः क्षेत्रे परबीजानि वाप्सुरिति ॥ २ ॥

अथ पश्च महायज्ञाः---

देविषतृमनुष्यभूतिषिषूजकः॥ ३॥

अत्र पूजकशब्दो देवादिषु प्रत्येकं संबध्यते । द्वंद्वान्त्यं श्रूयमाणं प्रत्येकः मिसंबध्यते । गृहस्थो नित्यं देवादिपूजकः स्यात् । तत्र देवपूजा वैश्वदेवसकः स्रहोम। द्यप्तिकार्ये च। पितृपूजां मनुराह-

> एकमप्याश्चयद्विनं पित्रर्थे पाञ्चयाज्ञिके । न चैवात्राऽऽशयेत्कंचिद्वैश्वदेवं प्रति द्विजम् ॥ इति । द्यादहरहः श्राद्धमनाद्येनोदकेन च। पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृभ्यः मीतिमावहन् ॥ इति च ।

मनुष्यपूजाऽतिथिपूजा । भूतपूजा बलिहरणम् । ऋषिपूजा ब्रह्मयज्ञः। ऋषियको ब्रह्मयज्ञ इति पर्यायः ॥ ३ ॥

ते च शतिपाद्यन्ते । अत्र ऋमो न विवक्षितः । ब्रह्मयज्ञस्तु--नित्यस्वाध्यायः ॥ ४ ॥

बहुवीहिरयम् । तत्रकारश्च ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण इत्यार्भ्य तैति

रीयकेऽभिःहितः । अत्र नित्यशब्दाह्रह्मयज्ञव्यतिरिक्तकालेऽपि यथावसरमधीन यतिति दर्शितम् ॥ ४ ॥

पितृयज्ञस्तु-

पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यत् ॥ ५ ॥

पितृभ्यो नित्यमुद्कं दद्यात्। अन्यद्भोजनफलमूल।दि यथोत्साहं यथाशक्ति दद्यात्। अत्र चकाराक्षित्यं देवर्षीणामपि तर्पणं कर्नव्यमिति दर्शितम्। तत्र मनुर्वह्मचारिणं पैकृत्याऽऽह —

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यादेविषिपितृतर्पणम् ॥ इति ।

कारयायनः ---

देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाञ्जिलम् । असंस्कृतममीतानां स्थले दद्याज्जलाञ्जलिम् ॥ इति ।

भृगुः—

नोदकेषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैकपाणिना। नोपतिष्ठति तत्त्रोयं यद्भम्यां न प्रदीयते॥

उशना —

आपो देवगणाः सर्व आपः पितृगणाः स्मृताः । तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ इति ।

भृगुः प्रकारान्तरमाह ---

नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयत्रूर्ध्वमानसः । आगच्छेन्तु मे पितर इमं गृह्णन्त्वपोऽञ्जलिम् ॥ त्रिर्स्त्रिरञ्जलिमाकाश्वम्रचैरचतरं बुधः । उक्तवा चोक्तवा क्षिपन्वारि वाग्यतो दक्षिणामुखः ॥ इति ॥५॥

देवयज्ञस्याप्रिकार्थम् छत्वादग्निपरिग्रहकालं तावदाह—

#### भार्यादिराभेर्दायादिनी ॥ ६ ॥

भार्याश्च ब्देन विवाहो छक्ष्यते । यस्मिन्नश्नौ भार्योद्यते तमश्निमारभ्य वा यस्मिन्नहिन पितृभ्रात्रादिभिर्दायविभागः क्रियते तदहरारभ्य वा सायगुपक्रम-

१ ग. प्रक्रम्याऽऽह । २ क. ख. घ. द्विजः । ३ ग. °ञ्जलीन् । ४ ग. °ञ्जलीन् । ५ क. ख ु इस्र त्वमेव पि । ग. °च्छ त्वं मे पि । ६ ग. त्रीस्त्रीन् ञ्च ।

मृप्तिं परिचरेत्। दायविभागातपूर्वे पितु च्येष्टभ्रातुर्वो कैर्मण्युपनीवता न मस्य-

## तस्मिनगृह्याणि कर्माणि ॥ ७ ॥

तस्मिन्नेवंपरिगृहीतेऽम्रौ गृह्ये मनुष्यभूतानि पुंसवनादीनि कर्माणि कर्ते व्यानीति ॥ ७॥

# देविपतृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च बलिकर्म॥ ८॥

तस्मिनित्यनुवर्तते तत्र देवयज्ञस्य। ग्रिसंबन्धः प्रसिद्धः। पितृमनुष्यभूतयज्ञानां तु सदर्थमन्नमिनगृह्याग्रौ पच्यत इति । ब्रह्मयज्ञस्याग्निसंबन्ध उञ्चनसा पक्षे दिश्तिः—अग्निसमीप इत्येकेषामिति । अपरिगृहीताग्नेरपि पश्चमहायज्ञविधानाः देते लोकिकेऽग्रौ कर्नव्याः ॥ ८ ॥

अथ देवयज्ञवैश्वदेवपयोगमाह—

# अमाविमर्धन्वन्तरिविश्वे देवाः प्रजापितः स्विष्टक्रदिति होमः॥९॥

अत्र ''जुहोतिचोदनाः स्वाह।कारप्रदानाः'' इत्यापस्तम्बस्मरणाद्धोमशब्देन
स्वाहाकार उक्तः । अग्न्यादिभिः स्व।हाकारान्तैरग्नौ जुहुयात् । स्विष्टकृषागन्युपपदो द्रष्टव्यः । होमत्वादेवाग्निसिद्धावग्नाविति वचनं बिलहरणवद्भूमौ न
कर्तव्यमिति वैचनार्थम् । तस्माद्धोमधर्मः स्वाहाकारो बिलहरणेष्वपि भवति ।
तथा चाऽऽश्वलायनः—

स्वाहेत्यथ बिलहरणामिति । आपस्तम्बीयानां स्वाहाकारान्ता एव मन्नाः पठिताः ॥ ९ ॥ अथ भृतयज्ञबलिहरणमाह—

#### दिग्देवताभ्यश्च यथास्वम् ॥ १०॥

यस्या देवताया या दिक्तस्यां दिशि तस्यै देवतायै बलिईर्तव्यः। इन्द्राय स्वाहेतीशानपर्यन्तं प्रागादि प्रदक्षिणं कर्तव्यम् ॥ १०॥

द्वार्षु महद्भ्यः ॥ ११ ॥ गृहस्य यावत्यो द्वारस्तासु महद्भ्यः स्वाहेति बल्लिहरणम् ॥ ११ ॥

१ क. ख. घ कर्माण्यु । २ ग गृह्येषु म । ३ ग. तियमार्थम् । ४ ग. गोइपि ।

## ६ पश्चमोऽध्यायः ] इरदत्तकृतिमताक्षरावृत्तिसहितानि ।

## गृहदेवताभ्यः प्रविश्य ॥ १२ ॥

अन्तः प्रविश्य गृहदेवताभ्यः स्वाहेति बलिहरणम्। प्रविश्येति बचनाद्द्वार-बह्वित न कर्तव्यम् ॥ १२ ॥

### ब्रह्मणे मध्ये ॥ १३ ॥

गृहस्य मध्ये ब्रह्मणे स्वाहेति बालिईर्तव्यः । दिग्देवताभ्यश्चेति चका-रात्पृथिवी वायुः प्रजापतिर्विश्वे देवा इति सूत्रकारोक्तदेवताभ्यश्च ब्रह्मणोऽ-नन्तरं बलिईर्तव्यः ॥ १३ ॥

आकाशायेत्यन्तरिक्षे बलिरुत्केप्यः ॥ १४ ॥

विश्वभ्यश्रैव देवेभ्यो बिलराकाश उत्क्षिपेत् । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ इति मनुः॥१४॥ नक्तंचरेभ्यश्र सायम् ॥ १५॥

सायं बलिहरणेऽयं विशेषः । नक्तंचरेभ्यः स्वाहेति बलिहर्तव्यः । चका-रात्पूर्वोक्ताभ्यश्च भवति ॥ १५ ॥

स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्पूर्वम् ॥ १६ ॥

बिहरणानन्तरं भिक्षादानं कर्तव्यम् । स्वस्त्यस्त्विति स्वस्तिवचनमुक्त्वा भिक्षोईस्ते पूर्वमपो दत्त्वा चेति । परित्राजके विशेषः—

> यतिहरते जलं दत्त्वा भैक्षं दत्त्वा पुनर्जलम् । भैक्षं पर्वतमात्रं स्यात्तज्जलं सागरोपमम् ॥ इति ।

एताद्धिशादानमतिथिपूजाभावे मनुष्ययज्ञः स्यात् । एते पश्च महायज्ञा ब्रह्मयज्ञवर्जाः कर्तव्याः सायं प्रातश्च । कस्मात् ।

अथ सायं प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयादित्याश्वलायनस्मरणात् । सायं प्रातर्भूतमित्युक्त इत्यादिकात्यायनसूत्रवचनाच्च ॥ १६ ॥

ददातिषु चैवं धम्वेषु ॥ १७ ॥

ददातयो दानानि यानि दानानि धम्यीणि न भयादिनिमित्तानि तेषु चैव-

दानमसङ्गात्फलविशेषमाह—

## समद्विगुणसाहस्रानन्त्यानि फलान्यबाह्मणब्राह्मण-श्रोत्रियवेदपारगेश्यः ॥ १८ ॥

अब्राह्मणः क्षियादिः व्राह्मणो जातिमात्रम् । श्रोत्रियोऽधीतेवदः साङ्गं सकरपं सरहस्यं चाधीतवेदो वेदपारगः। एभ्यो दत्तं यथाक्रमं समिद्धिः गुणसाहस्रमानन्त्यं च फलं ददाति ।

तथा च मनुः -

सममन्नाह्मणे दानं द्विगुणं न्नाह्मणनुवे। अोत्रिये शतसाहस्रमनन्तं वेदपार्गे ॥ इति ॥ १८ ॥

दानपसङ्गाद्यत्रावद्यदेयमदाने च प्रत्यवायस्तं विषयमाह---

गुर्वर्थनिवेशौषधार्थवृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्यसं-योगवैश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिर्वेदि ॥ १९ ॥

यज्ञे दक्षिणाका छे सद्स्येभ्यो यद्दानं तदन्तर्वेदि । ततोऽन्यत्र बहिवेदि। द्रव्यसंविभागो हिरण्यादेदीनम् । तद्भुवीदिविषयेऽवश्यं दानं कर्तव्यम् । अधीतः वेदस्य दक्षिणार्थं गुर्वर्थम् । निवेशौषघार्थं निवेशो विवाहः। स च प्रथमस्तदः र्थम् । औषधार्थं रुग्णस्य भेषजार्थम् । दृत्त्या तद्हर्जीवनेन हीनो दृत्तिक्षीणः। यस्यमाणो यज्ञं करिष्यन् । अध्ययनाध्वसंयोगः । अध्ययनेन संयोगो यस्य सोऽध्ययनसंयोगः । अध्वना संयोगो यस्य सोऽध्वसंयोगः । बहुव्रीहिः । वैश्वजितः कुतविश्वजिद्यागः । सर्वस्वदानेन निर्दृष्यः। एतैर्याचिनोऽवश्यं यथाशक्ति हिरण्यादि दद्यात् । अददत्प्रत्यवेयादिति । बहिर्वेदिग्रहणेन सदी-क्षितविषयमिदमन्तर्वेद्यन्येभ्योऽपि देयम् ॥ १९॥

## भिक्षमाणेषु कतान्नमितरेषु ॥ २०॥

इतरेषूक्तव्यतिरिक्तेषु भिक्षमाणेषु कृतानं पकान्नमवर्यं देयम् । द्रव्यादे-रदाने न दोषः । कृतान्नविषयेऽपि वासिष्ठः---

> अव्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः। तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरदण्डवतो हि सः ॥ इति ॥ २०॥

अथ दानापनादः---

१ ग. "णं ब्राह्मणे क्रुज़ेत्। २ ग. सहूकं श्लोत्रिये विद्याद्व "। ३ ग. "ण्ड्रधरो हि ।

## प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न द्यात्॥ २१ ॥

दास्यामीति प्रतिश्चत्याप्यधर्मसंयुक्तविषये न दद्यात्। यदि तेन द्रव्येणाः धर्मसंयुक्तं वेदयागमनाद्यसौ करिष्यतीति विजानीयात्। अधर्मसंयुक्त इति वचनादन्यत्र प्रतिश्रुतमददत्प्रत्यवेयादिति दर्शयति ॥ २१ ॥

प्रतिश्रवणविषये विशेषमाह-

कुद्धहृष्टभीतार्तलुब्धबालस्थविरमूद्दभत्तोन्म-त्तवाक्यान्यनृतान्यपातकानि ॥ २२ ॥

कुद्धादिवाक्यान्यनृतान्ययथार्थान्यप्यपातकानि न पापं जनयन्ति । कुद्धः क्रोधाविष्टः । हृष्टो हर्षीविष्टः । भीतो भयाविष्टः । एतेषां गुणान्तरैराविष्ट-त्वाद्वाक्यमप्रमाणम् । तस्मात्प्रातिश्चत्यादानेऽपि तेषामदोषः ॥ २२ ॥

अथ गृहस्थपूर्वभोज्यानाह-

भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणी-स्ववासिनीस्थविराञ्जघन्यांश्व ॥ २३ ॥

अतिथिर्वक्ष्यमाणः । कुमारा बलाः । व्याधितः संजातव्याधिः । गर्भिण्यः मिद्धाः। स्ववासिन्यो दुहितरो भगिन्यश्च। स्थावेरा दृद्धाः। जघन्याः परिचा-रकादयः। एतानात्मनः पूर्व भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुज्जीत । जघन्यानां पृथक्पदत्वं तेषामानन्तर्यसूचनार्थम् ॥ २३ ॥

आचार्यपितृसखीनां च निवेष वचनिक्रया ॥ २४ ॥

यदि भोजनकाल आचार्यादय आगच्छेयुस्तदा सिद्धमनं तेभ्यो निवेध तद्विकिया तदिच्छातः कर्तव्या । न तेषु संनिहितेषु स्वतन्त्रो भवेदि-त्यर्थः ॥ २४ ॥

ऋत्विगाचार्यश्वशुरितृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्कः ॥ २५ ॥

ऋत्विगादिषु गृहमागतेषु मधुवर्को देयः ॥ २५ ॥

संवत्सरे पुनः ॥ २६ ॥

पूजितास्ते यदि संवत्सरात्पुनरागच्छेयुः पुनर्राप मधुपको देयो नार्बी-गिति ॥ २६ ॥

## यज्ञविवाहयोरवीकु ॥ २७॥

संवत्सर।दर्वागपि यज्ञविवाहयोरागतेभ्यस्तेभ्यो मधुपकी देयः । मधुपकी विधिर्श्वोक्तो द्रष्ट्रच्यः ॥ २७ ॥

राजश्र श्रोत्रियस्य ॥ २८ ॥

श्रोत्रियस्य सतो राज्ञश्रैवं मधुपकों देयः ॥ २८ ॥

अश्रोत्रियस्याऽऽसनोदके॥ २९॥

अश्रोत्रियस्य राज्ञ आसनोदकमात्रेण पूजनं मधुपर्कः ॥ २९ ॥

श्रोतियस्य तु पाद्यमद्यमन्नविशेषांश्र्य प्रकारयेत् ॥ ३० ॥

तुर्बंद्दो न ब्राह्मणं व्यावर्तयति । श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्यातिथेः पाद्यं पादीं दकम् । अर्घ्य फलोपहारताम्बूलादि । अन्नविशेषाः पायसापूपादयस्तांश्च प्रकः र्षेण कार्येत्समर्थः ॥ ३० ॥

असमर्थस्तु-

नित्यं वा संस्कारविशिष्टम् ॥ ३१ ॥

यदस्य गृहै नित्यं विद्यमानं तदेव मरीचेजीरकादिसंस्कारविशिष्टं सार्थः येत ॥ ३१ ॥

मध्यतोऽन्नदानमवैद्ये साधुवृत्ते ॥ ३२ ॥

यस्त्वतिथिविद्याराहितोऽपि साधुवृत्तो भवति तस्मिन्नपस्थिते मध्यमैन संस्कारेणानं देयम् ॥ ३२ ॥

> विपरीतेषु तृणोदकभूमिस्वागतम-न्ततः पूजाऽनत्याशश्च ॥ ३३॥

विपरीती विद्यायुक्तोऽपि न साधुवृत्तः । तस्मिनिहाऽऽस्यतामिति भूमि तृणमासनमुद्दं च दद्यात् । स्वागतमन्ततोऽनन्तरं स्वागतं च प्रयुझीत । संभाषणेन पूजा कर्तव्या । अनत्याशश्च । अत्याशः पायसापूपादिविशिष्टकः मस्तद्वयो मध्यमरीत्या कर्तव्यः । आज्ञोऽज्ञनमिति यावत् ॥ ३३ ॥

१ क. ख. घ. °शब्देन ब्रा° । २ क. ख. घ. °चमर्जनादि । ३ क. ख. घ. °तो हावि ।

## ५ पश्चमोऽध्यायः ] इरदत्तकृतमिताक्षराष्ट्रितानि ।

## शय्वासनावसथानुत्रज्योपासनानि सद्दक्षेयसोः समानानि ॥ ३४ ॥

योऽतिथिविद्याद्वतादिनाऽऽत्मना सहशो यश्च श्रेयांस्तयोर्द्रयोर्प्यात्मना तुल्यानि शय्यासनादीनि देयानि । आवसथो गृहे स्थानविशेषः । अनुत्र-ज्योपासनयोरात्मन्यसंभवात्तुल्यत्वं न संभवति ते अपि कार्ये इत्यर्थः॥ ३४॥

### अल्पशोऽपि हीने ॥ ३५ ॥

आत्मना किंचिद्नेऽप्यतियावागते समान्येव शय्यादीनि देयानीत्येक । वयं तु ब्र्मः । हीनेऽतिथावागतेऽल्पशोऽपि शय्यादीनि देयानि न तु हीन इति कृत्वाऽत्यन्तल्लोपः कर्तव्यः ॥ ३५ ॥

अतिथिलक्षणमाह—

## असमानग्रामोऽतिथिरैकरात्रिकाऽधिवृक्षसूर्योपस्थायी ॥ ३६ ॥

असमानग्रामोऽन्यग्रामवासी । ऐकरात्रिक एकां रात्रिं वसतीत्यैकराः त्रिकः । वृक्षाणाग्रुपरि यदा सूर्यः सोऽधिवृक्षसूर्यः कालो मध्याह्नः । अथ वा वृक्षाणाग्रुपरि सूर्यरूपयो यदा भवन्ति स कालः सायं वा । तस्मिनकाल उपस्थितोऽतिथिः सर्वथा मान्यतमः ॥ ३६ ॥

### कुशलानामयारोग्याणामनुप्रश्नः ॥ ३७ ॥

ब्राह्मणादिषु त्रिषु वर्णेषु पथ्यादिसंगतेषु कुशलादीनामानुपूर्व्यण पश्चः कर्तव्यः । अपि कुशलमायुष्मात्रिति ब्राह्मणः पष्टव्यः । अप्यनामयं तत्र भवत इति क्षञ्चियः । अप्यरोगो भवानिति वैश्यः ॥ ३७॥

## अन्त्यं शूद्रस्य ॥ ३८ ॥

कुशलादिषु यदन्तयं तच्छ्द्रस्य प्रयोक्तव्यमप्यरोगोऽसीति ॥ ३८॥

### ब्राह्मणस्यानतिथिरब्राह्मणः ॥ ३९ ॥

अब्राह्मणः क्षियादिक्रीह्मणस्यातिथिने भवति । पूर्वोक्ता अतिथिधर्मास्तत्र न प्रयोज्याः । केवल्रमुदकान्नदानादिनाऽङ्गीकार्यः ॥ ३९॥

## यज्ञे संवृतश्चेत् ॥ ४० ॥

यज्ञकास्र आहु(ह्)तश्रेदतिथिवत्पूज्यः ॥ ४० ॥ तत्रापि—

भोजनं तु क्षत्रियस्योध्वं ब्राह्मणेभ्यः ॥ ४१ ॥ तस्यातिथिपक्षेऽपि ब्राह्मणेषु भुक्तवत्सु पश्चाद्योजनं देयम् ॥ ४१ ॥ अन्यानभृत्यैः सहाऽऽनृशंस्यार्थमानृशंस्यार्थम् ॥ ४२ ॥

अन्याङग्रद्वादीनातिष्यकाल आगतान्भृत्यैः कर्मकरादिभिः सह सति विभवे भोजयेत्। यद्यपि तेषामितिथित्वं न भवति तथाऽप्यानृशंस्यार्थम् । नृशंस्ता प्रत्यक्षक्रीर्यं तद्राहित्याय । आनृशंस्यं परो धर्म इत्यानृशंस्यमपि परो धर्म एवेति [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ ४२ ॥

इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविराचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### अथ षष्ठोऽध्यायः ।

उत्काऽतिथिपूजा। अन्येषामपि पूजामकारमाइ— पादोपसंग्रहणं समवायेऽन्वहम् ॥ १ ॥

वक्ष्यमाणानां मात्रादीनां समवाये संगमे प्रतिदिनं पादोपसंग्रहणं कार्यम्। व्यत्यस्तपाणिना कार्यमिति पूर्वोक्तपकारेण ॥ १॥

## अभिगम्य तु विशेष्य ॥ २ ॥

तुशब्दः प्रकृतव्यावृत्ती । विप्रोष्य स्वयं विष्वासं कृत्वा तेषां विष्वासे वा ते मातृषित्रादयो यत्राऽऽस्थितास्तत्राभिगम्य पादोषसंग्रहणं कार्यमिति ॥ २ ॥ तन्मातृषित्रादीनाह—

मातृपितृतद्वन्धूनां पूर्वजानां विद्यागुरूणां तद्गुरूणां च ॥ ३ ॥
मातापितरो प्रसिद्धौ । तद्वन्धवो मातुलमातृष्वसृपितृष्यपितृष्वस्नादयः ।
पूर्वजा ज्येष्ठभातरः । विद्यागुरव आचार्योपाध्यायादयः । तहुरव आचार्यो।
दयः । तद्विषयं पूर्वसूत्रद्वयमिति ॥ ३ ॥

#### संनिपाते परस्य ॥ ४ ॥

मात्रादीनां युगपत्संनिपाते समागमे परस्योत्कृष्टस्य प्रथमग्रुपसंग्रहणं कार्यम् । आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येक ईत्युत्कर्षः पूर्वोक्तः । आप-. स्तम्बेन तु---

आचार्यप्राचार्यसंनिपाते प्राचार्योपसंगृह्योपसंजिघृक्षेद्वार्यमित्यादिनोप-संग्रहणमुक्तम् ॥ ४ ॥

अभिवादनविधिमाह-

### स्वनाम प्रोच्याह्मयमित्यभिवादो ज्ञसमवाये ॥ ५ ॥

यः प्रत्यभिवादनाभिज्ञस्तेन संगमे स्वनाम प्रोच्य व्यावहारिकं प्रसिद्धं नाम मोच्याहमयमिति प्रकर्षणोचै रुक्तवाशीभवादः कार्यः। अभिवादोशीभवा-दनं ण्यन्तादेरच्। एवं चैर्थिज्ञानां ज्ञातवरसम्बायेऽभिवादनक्रमेणायमहिमिति स्वनाम गुह्यं मोच्याभिवादनं कार्यप्र। हीनैव्यतिरिक्ताभिवाद्यविषयम्। तद्यथा-अभिवादये हरदत्तक्षमी नामाह्वस्यि भो इति । तत्र प्रत्यभिवादनविधिर्मतुना द्शिंत:---

> आयुष्पान्भव सौम्येति वाच्या विषाेऽभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छनः ॥

अस्यार्थः । विषश्रद्देन ब्राह्मणविषयमिदम् । अभिवादयिता विष आयु-ष्मान्भव सौंम्येति वाच्यः । अस्य नाम्नोऽन्ते पूर्वाक्षरप्छतोऽकारश्च वाच्यः । पूर्वाक्षरप्छत इत्यकारस्य विशेषणम् । यस्मात्पूर्वमक्षरं प्छतरूपं स तथोक्तः । अक्षरित्यचोऽभिधानम् । अकारात्यूर्वो योऽन्त्यः स प्छतो वाच्यः । तेन व्यञ्जनव्यवधानेऽपि भवति । आयुष्पान्भव सौम्य हरदत्ता ३ अ । व्यञ्जनव्यवधानेन यथाऽऽयुष्मानभव सौम्याग्निचि३द। इति प्रयोगः।

वसिष्ठस्तु संध्यक्षरे विशेषमाह-आमित्रते योऽन्त्यः स्वरः स प्रवते संध्य क्षरमभगृह्यँपाहुः [ इ ]आउभावं चाऽऽपद्यत इति।

एचोऽभगृह्यस्यादूर।द्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुताविति वैयाकरणः ।

१ ग. इति पूर्वोक्तः क्रमः । आ० । २ ग. चार्थज्ञःनात्यन्तवराणां स० । ३ ग. नवर्णातिरि । 😮 ग. °ह्ममाः । आत्र उभावं वा पठयत इ° ।

तत्रान्तेऽकारे प्रयुक्ते तयोर्घ्वाचाचि संहितायामिति यकारवकारौ । आयुष्माः न्यव सौम्य पिनाकपाणा३येति विष्णा३वेति च प्रयोगः । अज्ञसमवाय इति पक्षे नायमभिवादनपकारः । तत्र रमृत्यन्तरम्—

अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्त्रो ये न प्लुति विदुः। कामं तेषु तु विष्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत्॥ इति।

यथा स्त्रीषुक्तप्रकारं विना तादात्मिकेन देशभाषादिना येन केनापि शब्दे नाभिवादनं तद्वतेष्वपि अवति । अभिवादनिमिति सामान्योपलक्षणम् । प्रकार्षवित्रयं स्त्रचादिपयुक्तस्य प्रयभिधानात् । अभिवादनप्रकारे त्वापस्तम्बः — दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसार्थ ब्राह्मणोऽभिवादयीतोरः समं राजन्यो मध्यः समं वैश्यो निष्देः श्रुद्धः प्राञ्जलिशिति ॥ ५ ॥

## स्त्रीपुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेके ॥ ६ ॥

स्तिषुंयोगे जायापितसमवायेऽभिवादतः सार्वविभक्तिकस्तिसः । अभिवादने माप्तेऽनियमभेके मन्यन्ते । यद्यपि भर्ता प्रत्यभिवादत्तस्तथाऽपि तद्भिवादने भार्याया नियमं नेच्छन्ति । अभिवादयेऽहमियभित्यादिक्रमो नियमस्तं नेच्छन्ति । सामान्याभिवादनमात्रमेष । एवं च भार्यया भर्तुरहरहर्नमस्कारः कार्यः । एक इति वचनाद्वीतमस्य पक्षे नियम एव ॥ ६ ॥

## नाविष्रोष्य स्त्रीणाममातृपितृव्यभायभिगिनीनाम् ॥७॥

समवायेऽन्वहमित्यस्यापवादोऽयम् । मातृषितृच्यभायीभागिनीव्यति।रिक्तानां स्त्रीणामविष्टोष्योपसंग्रहणमभिवादनं च न कार्यम् । किं तु विशोष्य प्रत्यागमन एव कार्यम् । मात्रादीनां त्वविशोष्यापि प्रत्यहम् । तथाच समृत्यन्तरम्—

> उपसंग्रहणं कुर्याद्धिगन्या मातुरेव च । तथा पितृव्यभायीणां समवायेऽन्वहं द्विजः ॥ इति ॥ ७ ॥

## नोपसंग्रहणं भातृभायीणां स्वसृणाम् ॥८॥

विभोष्य प्रत्यागतेनाऽऽसाम्ध्रपसंग्रहणं न कार्यम् । अभिवादनं तु भवत्येव । तत्रा-त्यन्तगुरुस्थानीयानां मातुलान्यादीनामुपसंग्रहणमन्यासामभिवादनामिति ॥८॥

## ऋत्विक्छुशुरिपतृष्यमातुलानां तु यवीयसां प्रत्यु-त्थानमित्रवाद्याः ॥ ९ ॥

ऋत्विगादीनामात्मनो यवीयसां प्रत्युत्थानमात्रेण पूजा कार्या न पुनस्तेऽ-भिवाद्याः ॥ ९ ॥

तथाऽन्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शृद्रोऽप्यपत्यसमेन ॥ १०॥

ऋत्विगादयो यथा प्रत्युत्थेया नाभिवाद्यास्तथाऽयमंपि । अन्यस्तेभ्यो-Sन्यः । पूर्वो वयसाऽधिकः । पौरः पुरवासी । वयसाऽऽधिवयेऽपि पुरवासी-दपकर्ष उक्तः । अशीतिरेवाशीतिका तयाऽवरोऽशीतिकावरैः । न्यूनाशीतिक इत्यर्थः । एवंविधः शूद्रोऽप्यपत्यसमेन प्रत्युत्थेयो नाभिवाद्यः । अपत्यसमेनेत्य-न्त्यवीयस्ता दर्शिता । शूद्रग्रहणमवरवर्णीपलक्षणम् । ततश्र शूद्रस्त्रिभिरपि वर्षे वैश्यो द्वाभ्यां क्षत्रियस्तु ब्राह्मणेनेति सिध्यति ॥ १० ॥

## अवरोऽप्यार्यः शूद्रेण ॥ ११ ॥

न्युनाशीतिकेन शूद्रेणावरोऽप्यार्यो यबीयानप्यार्यस्त्रैवर्णिकः प्रत्युत्थेयो नाभिवाद्यः। अत्रापि शूद्रग्रहणमवरवर्णीपलक्षणम् । ततश्र शूद्रेणु त्रयो वर्णाः। वैश्येन द्रौ । क्षञ्चियेण ब्राह्मण इत्यवरवयसः प्रत्युत्थेया नाभिवाद्या इति सिध्यति ॥ ११ ॥

### नामँ वाऽस्य वर्जयेत् ॥ १२ ॥

अस्येत्यत्र वीप्सालोपः । अस्यास्योत्कृष्टोत्कृष्टस्यापकृष्टो न नाम गृह्णीः ्यात् । कि त्वौपच।रिकं नाम गृह्धीयात् ॥ १२ ॥

#### राज्ञश्वाजपः प्रेष्यः ॥ १३ ॥

अजपोऽश्रोत्रियः । पेष्यः पेषकरः । स उत्कृष्ट्वर्णो ब्राह्मणोऽपि राज्ञोऽ-भिषिक्तस्य नाम वर्जयेत् ॥ १३ ॥

### भो भवन्निति वयस्यः समानेऽहानि जातः ॥१४॥

वयसा तुरुधो वयस्यः । समानेऽहनि जातः । अत्राहःशब्दः संवत्सर-वाचकः। एकस्मिन्संवत्सरे जातः स भो भवित्रत्यनयोरुन्यतरेण शब्देन संभाष्यः ॥ १४ ॥

१ क, ख, घ. विकोऽपि। २ ग. ° सादपकृष्ट उ°। ३ ग, °रः। अन्यू °। ४ ग. °म चास्य।

दशवर्षवृद्धः पौरः पश्चिभिः कर्लाभरः श्रोत्रियश्चा-रणस्त्रिभिः ॥ १५॥

पुरे वसन्गुणहीनो दश्वषंद्रद्रश्च तत्रापि कलाभरश्चतुःषष्टिकलास्वन्यतः मया जीवन्पश्चभिवंवैर्वृद्धश्च । श्रोत्रियोऽधीतवेदः । चारणः सहाध्यायी । एते सर्वेऽपि भो भवानिति संभाष्याः । आपस्तम्बस्तु सर्वत्राभिवादनिमच्छति—

दशवर्ष पौरसख्यं पश्चवर्ष तु चारणम् । त्रिवर्षपूर्वः श्रोत्रियोऽभिवादनमहिति ॥ इति ॥ १५ ॥

राजन्यवैश्यकर्मा विद्याहीनाः ॥ १६ ॥

कर्मशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । राजन्यकर्मा वैश्यकर्मा । ब्राह्मणोऽपि राज-न्यकर्मणा वैश्यकर्मणा वा जीवन्नत्यन्तवृद्धोऽपि मो भवन्निति संघाण्यः । विद्याहीनश्च वृद्धोऽपि विद्याधिकेन तथा भाष्यः ॥ १६ ॥

### दीक्षितश्च पाँक्कयात् ॥ १७ ॥

वयस्यविषयमिदम् । दीक्षितश्च वयस्यः सोमक्रयात्पूर्वे तथा भाष्यः । ततः पैरं वृद्धवन्मान्यः। उत्तमाश्रमविषय उश्चना—श्रोत्रियवत्माशितः सर्वेषां गुरुर्भः वतीति ॥ १७ ॥

## वित्तवन्धुकर्मजातिविद्यावयां सिंगान्यानि परवली-यांसि॥ १८॥

वित्तादीनां साक्षात्मान्यत्वासंभवात्तद्वतो मान्या इत्युपलक्ष्यन्ते । वित्त-वानाढ्यः । बन्धुपान्विशिष्टैः सोदर्यादिभिर्युक्तः । कर्मबान्ययोक्तक्षिकारी । जातिमानभिजनयुक्तः । विद्यावानधीतवेदशास्त्रः । वयस्वान्वयसाऽधिकः । एतादशौ अताद्दशैर्मान्याः । परस्परसमवाये तु परः परो बलीयान्प्रथमणान्यः। मान्येऽभिवादनादिसंमानः ॥ १८ ॥

## श्रुतं तु सर्वेभयो गरीयः ॥ १९॥

श्रुतं मुख्रब्राह्मणविभागेन वेदार्थपिश्जानम्। तत्सर्वेभ्यो वित्तादिभ्यो गरीयो गुरुतरम् । पूर्वसूत्रे परबलीयांसीति श्रुतमपरम्रुपन्यस्तं तद्व्याद्वत्त्यर्थे पृथः क्सूत्रम् ॥ १९ ॥

१ ग. °लाधरः । २ क. ख. घ. °द्याविद्यी । ३ क. ख. घ. इ. च. प्राग्ब्यात् । ४ ग. °रं इत्यव । ५ क. ख. घ. इ. च. शित सामा । ६ क. ख. घ. श्वा एता । ७ क. ख. घ. श्वतं प ।

कुतः पुनः श्रुतं सर्वेभ्यो गरीय इत्यत आह— तन्मूलत्वा द्धर्मस्य श्रुतेश्व ॥ २० ॥

श्रुतसूलमनुष्ठानमूलो धर्म इति श्रुतेश्वाप्यनुच्छित्रसंपदायो मूंलम् ।
तस्माळूतस्य गरीयस्त्वम् । श्रुतस्य गरीयस्त्वं छान्दोग्ये प्रतिपादितम्—ब्राह्मः
णं श्रेशवं भवति शिशुवें आङ्गिरसो मन्नकृतां मन्नकृदासीदिति । मनुरपि—
अध्यापयामास पितृष्टिशशुराङ्गिरसः कविः ।
श्रुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ इति ॥ २० ॥
चित्रिद्शमीस्थानुग्राह्यवधूस्नातकराजभ्यः
पथो दानम् ॥ २१॥

चिक्र चक्रवच्छकुटादि। तत्स्थश्चित्रस्थः । दशम्यां दशायां स्थितो दशः मीस्थो वृद्धः। अनुग्राह्यो रोगार्तः। वधूर्गिर्भिणी। स्नातको विद्याव्रतस्नातः। राजाऽभिषिक्तः। पथि संगम एतेभ्योऽन्यैः पन्था देयः॥ २१॥ तत्र विशेषः—

राज्ञा तु श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय ॥ २२ ॥ श्रोत्रियसमागमे राज्ञैव पन्था देयः । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥ २२ ॥ इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविराचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रश्ले षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽध्याय:।

श्रुतं तु सर्वेभ्यों गरीय इति विद्याप्राधान्यमुक्तम् । सा विद्या ब्राह्मणादः धिगन्तव्येति पथमः कल्पः । तद्यावे विद्याया अवश्याधिगन्तव्यत्वादापत्कः लपमाह्

आपत्कल्पो बाह्मणस्याबाह्मणाद्वियोपयोगः॥ १ ॥

अङ्गानि वेदाश्रत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्रतुर्दशः।।

उपयोगो नियमपूर्वकं ग्रहणम् । अब्राह्मणः क्षञ्जियो वैश्यश्च तस्म द्वाह्मणेन विद्योपयोगः कार्यः स आपत्करूपः । आपद्विधिक्रीह्मणस्येत्युपरु क्षणम्। तेन क्षत्रियेणापि वैद्याद्वियोपयोगः कार्य इति सिध्यति । आपत्कल इत्यध्यायपरिसमाप्तेरिधक्रियते ॥ १ ॥

### अनुगमनं शुश्रूषा ॥ २ ॥

तत्र यावद्ध्यगनकालमनुगमनमेव शुश्रूषा नान्यत्पादसंवाहनादि ॥ २॥

समाप्ते बाह्मणी गुरुः ॥ ३ ॥

समाप्ते त्वध्ययने ब्राह्मण एव गुरुः ॥ ३ ॥

याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सर्वेषाम् ॥ ४ ॥

याजनादयो ब्राह्मणस्य वृत्तयस्ता आपदि सर्वेषामनुज्ञायन्ते न तु ब्राह्म णस्यैवेति । अपर आह--आपदि सर्वे याजियतव्याः सर्वेऽध्याप्याः सर्वतश्र प्रतिग्राह्यं न तु गहीदोषोऽस्तीति । तथा च मनुः--

> नाध्यापनाद्याजन।द्वा गहिताद्वा प्रतिश्रहात् । दोषो भवति विपाणां ज्वलनाम्बुसमो हि सः ॥ इति ॥ ४ ॥

> > पूर्वः पूर्वी गुरुः ॥ ५ ॥

एतेषां याजनादीनां यो यः पूर्विनिर्दिष्टः स स उत्तरस्माद्गुकर्जेयः। आपादै मतिग्रहेण जीवेत्तदसंभवेऽध्यापनेन तदसंभवे याजनेनेति ॥ ५ ॥

### तदलाभे क्षत्रवृत्तिः ॥ ६ ॥

इदं ब्राह्मणविषयम् । गर्हितयाजनादेरप्यलाभे क्षत्रवृत्तिः स्यात् । ब्राह्मणः सेवादिना जीवेत् । आपदि निष्टत्तायां नारदः--

> आपदं ब्राह्मणस्तीत्वी क्षत्रवृत्त्या भृते जने । खत्स्टजेत्क्षाश्चर्यातं तां कृत्वा पावनमात्मनः ॥ इति ॥ ६ ॥

> > तदलाभे वैश्यवृत्तिः ॥ ७ ॥

क्षज्ञवृत्तेरप्यलाभे वैश्यवृत्त्याऽपि जीवेद्वाह्मणः । अलाभग्रहणं वृत्तिसंकरी मा भूदिति । क्षञ्चियस्य वैश्यवृत्त्युपजीवनं दण्डापूपन्यायेन सिद्धम् ॥ ७॥

#### तस्यापण्यम् ॥ ८ ॥

तस्य वैश्यवृत्तेर्ब्राह्मणस्यापण्येन विक्रेयं वक्ष्यते । तस्येति वचनात्क्षात्रिः यस्य वैश्यवृत्त्युपजीविनो वक्ष्यमाणमपण्यं न भवति ॥ ८ ॥

#### गन्धरसक्टतान्नतिलशाणक्षौमाजिनानि ॥ ९ ॥

गन्धश्रन्दनादिः । रसस्तैलघृतलवणगुडादिः । क्रुतान्नं मोदकापूपादि । तिलाः प्रसिद्धाः । श्राणं शणिवकारो गोण्यादिः । श्रोमं क्षुमोद्भूतं पट्टवस्त्रः विशेषः । अजिनं चर्म कटादि । एतान्यविक्रेयाणि । शाणश्रीमयोर्विकारानिः षेधात्प्रकृतेरप्रतिषेधः ॥ ९ ॥

#### रक्तनिर्णिके वाससी॥ १०॥

रक्तं लाक्षादिना विकृतम् । निर्णिक्तं रजकादिना घातम् । एवंभूते अपि वाससी अपण्ये ॥ १० ॥

#### क्षीरं सविकारम् ॥ ११ ॥

दध्यादिभिर्विकारैः सह क्षीरमपण्यम् ॥ ११ ॥

## मूलफलपुष्पोषधमधुमांसतृणोदकापथ्यानि ॥ १२ ॥

मूलमाईकहारिद्रादि । फलं पूगादि । पुष्पं चम्पकादि । औषधं पिष्पः स्यादि । मधु माक्षिकम् । मांसतृणोदकानि मसिद्धानि । अप्थ्यं विषादि । एतान्यपण्यानि । रसशब्देन पूर्वमेव निषिद्धेऽपि पुनर्भधुग्रहणं सर्वथा द्यति । रशकावित्यादिपक्षे निषेधार्थम् ॥ १२ ॥

# पशवश्च हिंसासंयोगे ॥ १३ ॥

पश्चवोऽजादयः । हिंसासंयोगे सौनिकादिभ्यो हिंसार्थे न विक्रयाः ॥१३॥

### पुरुषवशाकुमारीवेहतश्च नित्यम् ॥ १४ ॥

पुरुषा दासादयः। वजा वन्ध्या गौः। कुपारी वत्सतरी । वेहद्गर्भोपघा-तिनी। एते नित्यमपण्याः। नित्यमित्युक्तत्वाद्धिंसासंयोगादन्यत्रापि निषेधः। अपर आह—इह नित्यग्रहणात्पूर्वेषु तिलादिष्वनित्यः प्रतिषेध इति । तत्र विसष्ठः—

कामं वा स्वयमुत्पाद्य तिलान्विकीणीरन्। इति ॥ १४ ॥

# भूमित्रीहियवाजाव्यश्वऋषभधेन्वन बुहश्रीके ॥ १५॥

भूमिर्ग्रहम् । त्रीहियवाजाव्यश्वाः प्रसिद्धाः । ऋषभः सेचनसमर्थो गौः। धेनुः सक्रत्पसूता । अनङ्वाननोवाहनयोग्यो बळीवर्दः । एते चापण्या इत्येके मन्यन्ते । एकशब्दाद्वयं त्वनुजानीमः । अत्राप्यजाविग्रहणं हिंसासंयोगिविषः यपरम् ॥ १५ ॥

#### नियमस्तु ॥ १६ ॥

नियमो विनिमयः परिवर्तनं तुशब्देन नियमोऽनुज्ञायत इति ॥ १६ ॥ रसानां रसेः ॥ १७ ॥

तैल्रघृतगुडादीनां रसैरेव विनिषयः कार्यः । तद्यथा— तैलं दत्त्वा घृतं ब्राह्ममिति रसैः समतो हीनतो वेति वसिष्ठः ॥ १७ ॥

#### पशूनां च ॥ १८॥

पश्चनां चतुष्पदां पशुभिविंनियमः कार्यः ॥ १८ ॥

न लवणक्टतान्त्रयोः ॥ १९ ॥

लवणस्य कृतान्तस्य च विनिमयोऽपि प्रतिषिद्धः ॥ १९ ॥

#### तिलानां च॥२०॥

तिलानां च विनिमयो न कार्यः। लवणकृताकृतिलानां द्रव्यान्तरस्वीकाः रेण प्रदानं निषिद्धम्। समानद्रव्यविषये प्रवृत्त्यसंभवात्।। २०॥

## समेनाऽऽभेन तु पक्कस्य संप्रत्यर्थे ॥ २१ ॥

समेन समपरिमाणेनाऽऽमेन तण्डुलेन संपत्यर्थे तादात्मिकोपयोगार्थे पकाः भस्य नियमः कार्यः। मनुस्तु तिलधान्येन तत्समा इति समेन धान्येन तिलानां नियममनुजानाति। अपण्यामिति विक्रयनिषेधीत्सर्वत्र यावदुपयोगः क्रये निषेधो न स्यात्। रसादीनामपि नियमशब्देन पदानमेव विवक्षितम्। अन्यथा त्विवद्यमानेन रसान्तरादेर्द्रव्याण्यावृत्त्यसंभवात्॥ २१॥

## सर्वथां वृत्तिरशक्तावशौद्रेण॥ २२॥

उक्तेन प्रकारेण कुदुम्बधारणस्यासंभवोऽशक्तिः। तस्यां सत्यां सर्वथा

१ ग. °धात्तत्रापि यत्र यावदुपयुक्तं निषेधो नास्ति। र°। २ ग. °ने रसान्तरादिद्रव्यस्य प्रवृश् १ कु. ख. घ. °थाऽनुवृ°।

वृत्तिः। प्रकारवचने थाल्, उक्तेन सर्वप्रकारेण निषिद्धेनापि जीवेत्। तत्रापि न शौद्रेण कर्मणा जीवेदिति ॥ २२ ॥

तदप्येके प्राणसंशये ॥ २३ ॥

एके त्वाचार्याः प्राणसंशये सति तदिप शौद्रं कर्माप्यसुमन्यन्ते । यथाऽऽह

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। तानिन्नता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम् ॥ इति ॥ २३ ॥ तद्वणसंकराभक्ष्यनियमस्तु ॥ २४ ॥

नियमो वर्जनम् । शूद्रवृत्तिस्थितेनापि ब्राह्मणेन तेन शूद्रवर्णेन सहाऽऽस-नाङ्गसंमेलनादिः संकरः । अभक्ष्यं च लशुनादि । तदुभयवर्जनं कर्तव्यं न तु शूद्रवृत्तिरस्मीति यथाकाम्यामिति ॥ २४॥

प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शस्त्रमाददीत ॥ २५ ॥

प्राणसंशये सित ब्राह्मणोऽपि रक्षार्थ शस्त्रमाददीत । तदलाभे क्षत्रवृत्ति-रिति शस्त्रप्रहणे सिद्धे पुनरुपादानं ब्राह्मणवृत्तेः सतोऽप्यनिषेधार्थम् । अपि-शब्दार्तिक पुनर्वैश्यशूद्रौ ॥ २५ ॥

राजन्यो वैश्यकर्म [ वैश्यकर्म ] ॥ २६ ॥

प्राणसंश्चये राजन्यो वैश्यकर्माऽऽद्दीत । तेनाऽऽत्मानं रक्षेत् [अभ्यासोऽ॰ ध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ २६ ॥

इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविरिचतायां भिताक्षरायां प्रथमप्रश्ले सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### अथाष्ट्रमोऽध्यायः ।

अ।पद्वृत्तिमाश्रितो यदि तत्रैव रमेत केनासौ निवार्यत इत्याह—

दो लोके धृतवती राजा बाह्मणश्च बहुश्रुतः ॥ १ ॥

छोको राष्ट्रम् । वीष्सालोपश्चात्र द्रष्ट्रच्यः । लोके लोके धृतव्रतौ व्रतानां कर्मणां धारियतारौ द्रौ राजा बहुश्रुतश्च ब्राह्मणः । तौ सर्वस्य सर्वीपदो दण्डोपदेशाभ्यां निवारियतारौ ॥ १ ॥

## तयोश्वतुर्विधस्य मनुष्यजातस्यान्तः संज्ञानां चलन-पतनसर्पणानामायत्तं जीवनम् ॥ २ ॥

चतुर्विधस्य मनुष्यजातस्य चातुर्वर्ण्यस्यान्तरप्रभा(भ)वास्त्वनुलोमादयस्तः न् मूलत्वात्पृथङ्नोक्ताः। अन्तःसंज्ञा वृक्षादयः स्थावरा वृद्धिक्षयवन्तः। येषाम न्तः संज्ञा न बहिस्ते तथोक्ताः । तथा च मनुः-

> तमसा बहुरूपेण चेंष्टिताः कर्महेतुना । अन्तः संज्ञा भवन्त्येते समदुः खसमन्विताः ॥ इति ।

चलनाः पत्नादयः । पतनाः पक्षिणः । सर्पणाः सरीस्रपा भुजगादयः। एषां मनुष्यादीनां जीवनं तयो राजब्राह्मणयोरायत्तं तदधीनम्। राजातु परिपन्थिनिग्रहादिना तेषां जीवनहेतुः । इतरस्तु कथं बहुश्रुत इत्यत आह—

अग्नौ मास्ताहुतिः सम्यगादित्यग्रुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृष्टिर्दृष्ट्रेरमं ततः प्रजाः ॥

इत्यादिन्यायेन जीवने हेतुः ॥ २ ॥ न च जीवनमात्रयेव तद्धीनं किं तर्हि--

### पसृतिरक्षणमसंकरो धर्मः ॥ ३ ॥

मसूतिरभिद्यद्धिः । दण्डोपदेश। भ्यां यथोत्तः कारितया दृष्ट्यादिद्वारेण रोगाः ्धुपद्रवशान्त्या चाभिष्टद्धिर्भवति । चोरनिग्रहाद्रक्षणमपि । दण्डमायश्चित्तोपदेः शाभ्यां भवाति वर्णानामसंकरोऽसंबेलनमपि। विहितोपदेशात्प्रतिपिद्सेवायां दण्डधारणाच धर्मोऽपि भवति । एतत्सर्वे तयोरायत्तम् ॥ ३ ॥

बहुश्रुत इत्युक्तं प्रतिपाद्यति —

स एव(ष) बहुश्रुतो भवति ॥ ४ ॥

स एष इति वक्ष्यमाणनिर्देशः॥ ४॥

### लोकवेदवेदाङ्गवित् ॥ ५ ॥

लोकशब्देन लोकव्यवहारिसदा जनपदादिधमी उच्यन्ते । तेषां वेदाश्चत्वार ऋग्यजुःसामाथवीणः । अङ्गानि षट् । व्याकरणं शिक्षा छन्दो ज्योतिषं कल्पसूत्राणि निरुक्तमपि । तेषां वेत्ता पाठतोऽर्थतश्च ॥ ९ ॥

## वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलः ॥ ६॥

वेदशास्त्रोपयोगीनि तर्कोक्तिप्रत्युक्तिरूपाणि वाक्यानि । यथा महा-भारते — कःस्विदेकाकी चराति सूर्य एकाकी चरतीत्यादीनि वाकोवाक्यम् । भारतरामायणादीनीतिहासः । पुराणं विष्णुपुराणशिवपुराणचिष्ठादशविधम् । तेषु कुश्रात्तः समर्थः ॥ ६ ॥

तदपेक्षस्तद्वृत्तिः ॥ ७ ॥

यान्येतानि छोकादीनैयनूक्तानि तान्यपेक्षत इति । तद्वृत्तिस्तद्भिहितानां कर्मणीमनुष्ठाता ॥ ७ ॥

चत्वारिंशत्संस्कारैः संस्कृतः ॥ ८ ॥

चत्वारिं शत्संस्कारा गर्भाधानादयो वक्ष्यन्ते । तैः संस्कृतः ।। ८ ॥

त्रिषु कर्मस्वभिरतः ॥ ९ ॥

इँज्याध्ययनदानानि त्रीणि कर्माणि। तेष्वभिरतः। तेषां सातत्येनां नुष्ठाता। तद्वृत्तिारित्यनेनैव सिद्धे पुनर्वचनमतिदाढर्चार्थम् ॥ ९ ॥

#### षर्मु वा ॥ १० ॥

्याजनाध्यापनप्रतिग्रहैः सह षट् कर्माणि तेष्वाभिरतः । वाश्चब्देन पूर्वीक्तेषु

#### सामयाचारिकेष्विभविनीतः ॥ ११ ॥

पौरुषेयी व्यवस्था समयः । तन्मूला आचाराः समयाचारास्तेषु भवाः सामयाचारिकाः स्माती धर्मास्तेष्वभिविनीतः पित्राद्भिः सम्यविशक्षितः॥११॥ स एवं रूपो ब्राह्मणः —

षट्भिः परिहार्यो राज्ञा ॥ १२ ॥ षड्भिर्वक्ष्यमाणैर्वधादिभिः परिहार्यो राज्ञा भवति। परिहारो वर्जनम्॥६२॥ तान्वधादीनाह—

अवध्यश्राबन्ध्यश्रादण्डचश्राबहिष्कार्यश्रापरिवाच-श्रापरिहार्यश्रेति ॥ १३॥

१ ग.°न्यनुकान्तानि । २ क. ख. घ. °मधिष्ठा° । ३ क. ख. घ. विद्याच्य° । ४ क. घ. नाधिष्ठा° ।

वधस्ताहनम् । बन्धो निगडनम् । दण्डोऽर्थापहारः । बहिष्कारो ग्रामादिक्यो निरसनम् । परिवादो दोषसंकीर्तनम् । परिहारस्त्यामाः । पडते वधादय एवंभूते बहुश्रुते ब्राह्मणे सत्यबुद्धिपूर्वापराधे राज्ञा वर्ज्याः । बुद्धिपूर्वस्य तु प्रसङ्गाः भावात् । इतिश्रब्दः प्रकारवचने । यच्चान्यदेवंरूपसंभाषादि तदपि वर्ज्यः । पिति ॥ १३ ॥

चत्वारिंशत्संस्कारैरित्युक्तं तानाह-

## गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणा-न्नप्राशनचौलोपनयनम् ॥ १४ ॥ 🕏

समाहारद्वंदः। गर्भाधानमृतावुपेयादित्यादिकालिनयमेन सूत्रवारोक्तिविश् धानिनेषेकः। गर्भाधानादयः संस्कारास्तत्तद्गृह्येषूक्ताः। इह तु संस्कारगणः नार्थे स्वरूपनिर्देशमात्रं कृतम् ॥ १४॥

## चत्वारि वेदवतानि ॥ १५ ॥@

एतानि प्रतिवेदं प्रतिशाखं च गृह्येषुक्तानि ॥ १५ ॥

स्नानं सहधर्मचारिणीसंयोगः ॥ १६ ॥﴿﴿﴿)

क्तानं समावर्तनम् । सहधर्मचारिणीसंयोगो विवादः ॥ १६ ॥

पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देविपतृ-

मनुष्वभूतब्रह्मणाम् ॥ १७॥ 🗷

पश्चानां देवानां यज्ञास्तेषामनुष्ठानम् । एतत्पश्चमहायज्ञानुष्ठानमहरहः कर्तव्यम् । न तु सकृत्कृतेन संस्कारासि।दिः । पश्चग्रहणात्पश्चेते पृथवसंस्कारा न पुनः समुदिता एकः संस्कारः ॥ १७ ॥

### एतेषां च ॥ १८॥

वक्ष्यमाणानामष्टकादीनां च पाकयज्ञानामनुष्ठानं संस्कार इति॥ १८॥ तानाह—

अष्टका पार्वणः श्राद्धं श्रावण्याग्रहायणी चैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः ॥ १९॥७

जध्वमाग्रहायण्यास्त्रयोऽपरपक्षास्तेष्वेकेकास्मिक्नेकाऽष्टका भवतीति च्छः न्दोगाः । हेमन्तिशिश्चरोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकेकस्यां चेत्याश्व-

लायनः । या माध्याः पौर्णमास्या उपिष्टान्मध्यार्धेका तस्यामष्टमी ज्येष्ठया संपद्यते । तामेकाष्ट्रकेत्याचक्षत इत्यापस्तम्बः । एवंभूताऽष्ट्रका । पर्वणि भवः स्थालीपाकः पार्वणः । श्राद्धं मासि श्राद्धम् । श्रावणी सर्पबः । श्रावण्यां पौर्णमास्या गृह्यमित्रमितप्रणीयेत्यादिच्छन्दोगाभिहितः। श्रावण्यां पौर्णमास्या कियमाणः सर्पबिल्हित्समितप्रणीयेत्यादिच्छन्दोगाभिहितः। श्रावण्यां पौर्णमास्यां कियमाणः सर्पबिल्हित्समितम्बः । आग्रहायणी मार्गशिष्यां पौर्णमास्यां कियमाणः सर्पबिल्हित्समित्रमे । हेमन्ते पत्यवरोहणाख्यं च कमीऽऽग्रहायणीशब्देनोच्यते । चित्री श्रूलगवः । ईशानबिल्हित्यापस्तम्बीयानां प्रसिद्धः स चैत्र्यां पौर्णमास्यां भवति । अथ श्रूलगवः शरदि वसन्ते चेत्याश्वलायनः । आश्वयुजीं रुद्राय स इति च्छन्दोगाः । आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां तत्कमीनवेशनमलंकृत्य स्नाताः श्रुचिवाससः पश्चपतये स्थालीपाकं निरुप्य जुहुयुत्तियाश्वलायनः । अनाहि-ताग्रराग्रयणमित तत्रेवै भवति । तदिदं द्वयमाश्वयुजीशब्देन विवक्षितम् । पाक-यज्ञ इति गाह्यीणां कभणामाख्या । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः – लौकिकानां पाकय-वज्ञ इति । संस्थाविधाः पाकयज्ञविधाः समेत्यर्थः ॥ १९॥

अग्न्याधेयमि महोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातु-र्मास्यानि निरूद्धपशुबन्धः सौत्रामणीति सप्त हिन-र्यज्ञसंस्थाः॥ २०॥ 🗇

अग्न्याधेयादयः श्रुतिसिद्धाः संस्कारेषु गण्यन्ते । सप्तश्रहणादक्षिप्री-मासौ समुदायतयेकः संस्कारेः । सोमसंबन्धाभावाद्धवियेज्ञा इति ॥ २० ॥

> अश्विष्टोमोऽत्यश्विष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽ-तिरात्रोऽप्तीर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः ॥ २१ ॥ 🗇 - 40

अग्निशोमो राजन्यस्य । षोडशिग्रहो यृह्यते यत्र सोऽत्यग्निष्टोमः । ब्राह्म-णस्य कथमयं संस्कार इति चिन्त्यम् । अन्ये प्रसिद्धाः ॥ २१ ॥

## इत्येते चत्वारिंशत्संस्काराः ॥ २२ ॥

इत्युक्तोपसंहारः। चत्वारिंशद्भहणादेव तावन्त एव संस्काराः। नाम्यानि स्मार्तकमीणि काम्यादीनि चेति ॥ २२ ॥

१ ग. "छकास्तस्याममी ज्ये"। २ ग. आहि"। ३ ग. "व न भ"। ४ ग. "रः। मीनंब

#### अथाष्ट्रावात्मगुणाः ॥ २३ ॥

वक्ष्यन्त इति शेषः। अथशब्दः संभावनायाम् ॥ २३ ॥ दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहेति ॥ २४ ॥

> आत्मवत्सर्वभूतेषु यद्धिताय शिवाय च । वर्तते सततं हृष्टः कुरस्ता होषा दया स्मृता ॥ १ ॥ आक्रुश्रोऽभिइतो वाऽपि न क्रोशेन च ताडयेत्। अदुष्टो वाङ्गनःकायैः सा तितिक्षा क्षमा समृता॥ २ ॥ यो धर्ममर्थ कामं च लभते मोक्षमेव च। न द्विष्यात्तं सदा प्राज्ञः साऽनसूया स्मृता बुधैः ॥ ३ ॥ द्रव्यशीचं मनःशीचं याचिकं कायिकं तथा। शीचं चतुर्विधं शोक्तमृषिभिस्तत्त्वद्शिभिः॥ ४॥ यदारम्भे भवेत्पीडा नित्यमैत्यन्तमात्मनः। तद्वर्जयेद्धम्यमापे सोऽनायासः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ प्रश्नस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम् । एति । मङ्गलं भोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदिशिभिः ॥ ६ ॥ आपद्यपि च कष्टायां भनेदीनो न कस्यचित्। संविभागरुचिश्र स्यात्तदकार्पण्यमुच्यते ॥ ७ ॥ विवर्जयेदसंतोषं विषयेषु सदा नरः। परद्रन्याभिलापं च साऽस्पृहा कथ्यते बुधै: ॥ ८॥

इत्युक्तमकारेणाष्ट्रावात्मगुणाः ॥ २४ ॥

प्वामुत्कर्षमाह--

यस्येते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स बसणः सायुज्यं साले। क्यं गच्छति ॥ २५॥

साछोवयं समानलोकवासित्वम् । एकदेशसंयोगात्सालोक्यं समस्तयोगाः श्सायुज्यामिति ॥ २५ ॥

यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावातमगुणा अथ स बहाँणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति [ गच्छति ] ॥ २६ ॥

तुशब्दो विशेषवाची । खलु शब्दः प्रसिद्धौ । यस्य चत्वारिंशत्संस्कारेषु द्विजत्वमूलकतिपयसंस्कारसंबन्धेऽप्यष्टावात्मगुणाः सन्ति । अथ शब्दो निर्धा-रणे ब्रह्मणः सायुष्यं सालोक्यं च गच्छत्येव [अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः] ।

> इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविराचितायां मिताक्षरायां प्रथमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

> > अथ नवनींऽध्यायः । अो

स विधिपूर्वकं स्नात्वा भार्यामधिगम्य यथोक्तानगृहस्थधर्मान्त्रयुञ्जान इमानि वतान्यनुकर्षेत्॥१॥

तच्छब्देन पूर्वाध्यायोक्तराज। ब्राह्मणश्च परामृश्यते । वैश्यस्य तु स्नात-किविषये विशेषं वक्ष्यति । विधिपूर्वे विधि पुरस्कृत्य स्नात्वा वेद्व्रतानि पारं नीत्वा समावर्तनं कृत्वा भार्यामधिगम्य विवाहं कृत्या तद्नन्तरं यथोक्तान-तिथिपूजादिगृहस्थधमीननुतिष्ठिन्निमान्यपि वक्ष्यमाणानि व्रतान्यनुकर्षेत् । आत्मानं प्रापयेदनुतिष्ठेदिति ।। १ ।।

#### स्नातकः ॥ २ ॥

चलोपो द्रष्ट्वयः । स्नातकश्रौतानि गृहस्थत्रतान्यनुतिष्ठेत् । ब्रह्मचर्यानिष्ठ-त्रत्वाद्वाहिस्थ्यव्यतिरिक्ताश्रमान्तराभावाच भायीधिगमाद्ध्वीमिति पूर्वसूत्रमा, रब्धम् । स्नातकस्य तु भायीधिगमासंभवे यावज्जीवं गृहस्थधमी एवानुष्ठेयाः इति सूत्रान्तरमारब्धम् । एतच्च राजब्राह्मणयोरेव स्नातकत्रतानुष्ठानं तदाति-क्रमे प्रायश्चित्तं च विधीयते । तथा च स्मृत्यन्तरम्—राजब्राह्मणयोरेव नेत-रेषां कथंचनेति ॥ २ ॥

कानि पुनस्तानि व्रतानि-

नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीलः ॥ ३ ॥

आचमनादिनां नित्यं शुचिः शक्तिविषये न मुहूर्तमप्यप्रयतः स्यात् । सुग्रः निधश्रन्दनाद्यनुलिप्तेन सुर्भिताङ्गः । यद्वा गन्धः शीलं सुशीलः स्यादिति। .स्नानशीलो नित्यस्नायी स्यात् । अत्र स्नातकविषये वसिष्ठः-

> रनातकानां तु नित्यं स्यादन विसस्तथोत्तरम्। व्यज्ञीपवीते द्वे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥ इति ।

मनु:-

वैणवीं धारयेद्यि सोदकं च कमण्डलुम्। यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ इति । वेदो दर्भमुष्टिः ॥ ३॥

सति विभवे न जीर्णमलबद्दासाः स्यात् ॥ ४ ॥ विभवेऽन्यस्य संभवे सति जीर्णं मलवच वासो न घारयेत् ॥ ४ ॥

न रक्तमुल्बणमन्यधृतं वासो बिभ्रयात् ॥ ५ ॥ **७**सुम्भादिरागयुक्तमुल्बणं बहुमूल्यमन्यधृतं गुरुवर्जमन्यैः पूर्वधृतमेवंविधानि वासांसि न धारयेत्। सति विभव इत्यनुवर्तते ॥ ५ ॥

न सगुपानहीं ॥ ६॥

स्रगुपानहावप्यन्यध्ते न धारयेत् ॥ ६ ॥

निर्णिक्तमशक्तौ ॥ ७ ॥

अन्यस्यालाभोऽशक्तिः। अशक्तावन्यधृतं वासः स्रगुपानही च निर्णिज्य धारयेत्। तत्र वासोनिर्णेजनं ऊष्रोदके पकं कार्यम्॥ ७॥

न रूढश्मश्रुरकस्मात्॥ ८॥

श्मश्रुग्रहणं नखादीनामप्युपलक्षणार्थम् । अकारणान रूढश्मश्रुः स्यात्। कारणे सति रूढदमश्रुः स्थात् । कारणं तु समृत्यन्तरे पाठितम्---

षष्ठाब्दे षोडशाब्दे च विवाहाब्दे तथैव च। अन्तर्वतन्यां च जायायां क्षौरकर्म विवर्जयेत् ॥ इति ।

वपनस्यापि गङ्गायां भास्करक्षेत्र इत्यादिना चोदितकालत्वात्कथं तर्हि स्यात्तत्र मनुः--

क्लैप्तकेशनखरमश्रुरिति कल्पना कर्तनेन सभीकरणम्। याज्ञवस्क्यश्र-

ह अनुगाना । १९५ मध्यासामा स्वास्त्र । १९६० । हाकास्त्र स्वास्त्र की स्वेद्ध जन्म अन्य । कार्स

शुक्राम्बरधरो नीचकेशक्ष्मश्चनखः शुचिः । इति ॥ ८ ॥ नामिमपश्च युगपद्धारयेत् ॥ ९ ॥

एकेन इस्तेनाग्निमपरेणापश्च युगपन्न धारयेत् । अत्र व्योघ्नो विशेषमाह— न धारयेदपश्चाग्निमपश्चानं तथैन च । युगपत्स्नातको नित्यं तद्धार्योऽपि तथैन च । इति ॥ ९ ॥

नाञ्जलिना पिबेत्॥ १०॥

यरिंकचित्शीरोदकादि पेयमञ्जलिना न पिबेत्। संयुक्तौ हस्तावञ्जलिः॥१०॥

न तिष्ठन्नुखृतोदकेनाऽऽचामेत्॥ ११॥

उद्धृतोदकेन तिष्ठकाऽङ्घामेत्। आसीन एवाऽऽचामेत्। उद्धृतोदकेनेति वचनात्तटाकादिषु तीरप्रदेर्भयाद्याचित्वे जानुदन्ने जले तिष्ठतोऽप्याचमनमप्रति विद्यम्। आचारोऽप्येवमेव शिष्ठानाम् ॥ ११ ॥

## न शुद्राशुच्येकपाण्यावर्जितेन ॥ १२ ॥

शूद्रेण शुचिनाऽप्यस्पृश्यस्पर्शादिद्धितेन द्विजनाप्यकेन पाणिना च यदाः वर्जितं तेनोदकेन नाऽऽचामेत्। स्वयं तु वामहस्तावर्जितेनोदकेनाऽऽचमनः विषय एकपाण्यावर्जितत्वं समानिषति चेन्न। हस्तद्वयस्याप्याचमनकर्मसंबन्धात्त्या च शिष्टाचारदर्शनात्॥ १२॥

## न वाय्वभिविपादित्यापो देवता गाश्च प्रति पश्यन्वा मूत्रपुरीषामेध्यान्व्युदस्येत् ॥ १३ ॥

अष्याब्दान्ते द्वन्द्व आर्षत्वात्समासान्तो न कृतः । आनित्याः समासान्ता इति केषांचित्पक्षः । देवताः प्रतिमाः । वाध्वादीन्त्रति मूत्रादीनि न व्युद्स्ये त्पश्यन्वा न कुर्यादिति प्रतिपश्यन्वेत्यर्थः । प्रति न कुर्यादित्याभिमुख्यवर्जन् । पश्यन्त कुर्यादिति पियमादाभिमुख्ये सत्यप्यनवल्लोकनम् । मूत्रपुरी-षयोः पृथगुपादानादमेध्यश्रब्देन निष्ठीवनोच्छिष्टादि विवक्षितं तर्श्वमेध्यशब्देने वालम् । मूत्रपुरीषग्रहणं त तयोरतिशयेन वर्जनार्थम् ॥ १३ ॥

## नैता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेत् ॥ १४ ॥

एता वाय्वाद्याः देवताः प्रति पादौ न प्रसारयेत् । पादावित्युपलक्षणं पादं च न प्रसारयेत् । गोषु विषेषु च देवतापदप्रयोगस्तद्वदुपचारार्थः ॥ १४ ॥

## न पर्णलोष्टाश्मिभूत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यात् ॥१५॥

न पर्णादिभिर्मृत्रपुरीषयोरपकंषणमपमार्जनं कुर्यात् । अन्यैरतु कुर्याः दिति ॥ १५ ॥

# न भरमकेशनखतुषकपालमध्यान्यधितिष्ठेत् ॥१६॥

भस्मादीनि नाऽऽऋामेत् । तुषा त्रीह्यादीनां त्वचः । अन्ये प्रसि दाः । तेषामुपरि न तिष्ठेत् । अधितिष्ठेदित्यनेन याद्दिछकस्पर्शमात्रे न . दोषः ॥ १६ ॥

## न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेत ॥ १७॥

वर्णाश्रमधर्मराहिते देशे सिंहलद्वीपादौ ये वसन्ति ते म्लेच्छाः। अशुचय आर्या अपि विहितानि संध्यावन्दनादीनि ये न कुर्वन्ति ते तथोक्ताः । अधाः र्मिकाः पतितादयस्तैः सह न संभाषेत । संशब्दमयोगादेव सिद्धे सहग्रहणं तैः सहैककार्यो भूत्त्वा न संभाषेतेत्येवमर्थम् । तेन मार्गप्रश्नादौ न दोषः ॥ १७॥

## संभाष्य पुण्यकतो मनसा ध्यायेत् ॥ १८ ॥

यदि कारणविशानैः सह संभाषेत ततः पुण्यकृतो वसिष्ठादीन्यनसा ध्यायेत् । मनसेति ध्यानस्वभावानुवादः ॥ १८ ॥

बाह्मणेन बा सह संभाषेत ॥ १९॥

प्रकरणाद्वाह्मणोऽपि पुण्यक्रदेव ॥ १९ ॥

अधेनुं \* धेनुभव्येति ब्रूयात् ॥ २०॥

घेतुः पयस्विनी गौः । अधेनुस्तद्विपरीता । तामपि घेनुभव्येति ब्रूयात्र पुनरघेनु।रीति ॥ २० ॥

<sup>\*</sup> अत्र धेनोर्भव्यायामिति सुम्तु न भवति च्व्यन्तत्वेनाव्ययत्वात् ।

अभदं भद्रमिति ॥ २१ ॥ (त. PADMAS)

अभद्रमि वस्तु भद्रमित्येव ब्रूयात् ॥ २१ ॥

कपालं भगालमिति ॥ २२ ॥

DUNATU) A. PADMASI Prof. V. VENKATA VARANA

कपालं ब्रुवन्भगालमिति ब्रूयात्॥ २२॥

मणिधनुरितीन्द्रधनुः ॥ २३॥

इन्द्रधनुरिति ब्रुवन्मणिधनुरिति ब्र्यात् ॥ २३ ॥

गां धयन्तीं परस्मै नाऽऽचक्षीत ॥२४॥

धेट्पाने । व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तृप्रत्ययः । वत्सेन धीयमानां गां परस्मै स्वामिन न ब्र्यात् । यस्य इविषे वत्सा अपाकृता धयेयुरित्यादिके निमित्ते त्वाख्यातव्यमेव संसृष्टां च वत्सेनित्यापस्तम्बीये विश्लेषात् ॥ २४ ॥

न चैनां वारयेत्॥ २५॥

न च स्वयमप्येनां वारयेदिति॥ २५॥

न मिथुनी भूत्वा शौचं प्रति विलम्बेत ॥ २६ ॥

मिथुनीभूय स्त्रियमुपगम्य शौचं प्रति न विलम्बेत । तत्क्षण एव कुर्यात् । शौंचं त्वापस्तम्बेनाभिहितम्— उदकोपस्पर्शनमपि वा लेपान्प्रक्षाल्याऽऽचम्य मोक्षणमङ्गानामिति ॥ २६ ॥

न च तस्मिन्शयने स्वाध्यायमधीयीत ॥ २७ ॥ यस्मिन्मिथुनमाचरितम् ॥ २७॥

न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसंविशेत् ॥ २८ ॥

यः पूर्वरात्रे सुप्त्वाऽपररात्र उत्थायाधीते । न स पुनः प्रतिसंविशेत् । कालदैध्यें सित पुनर्न स्वप्याच्छेषां रात्रिं जागृयादेवेति पुनर्प्रहणात्पूर्वरात्रेऽ. सुप्तस्य स्वापे न दोषः ॥ २८ ॥

नाकल्पां नारीमभिरमयेत्॥ २९॥

अकल्पां रोगादिनाऽस्वस्थां नारीं नाभिरमयेत्। नानया मिथुनी भवेत्।।२९॥

#### न रजस्वलाम् ॥ ३० ॥

रजस्वलामिप नारीं नाभिरमयेत् । उदक्यागमने त्रिरात्रमिति प्रायित्रं चक्ष्यित तेनैव सिद्धे वचनमिदं त्रिरात्रादूर्ध्वमण्यनिष्ठत्ते रजसि गमनमिते वेधार्थम् ॥ ३०॥

### न चैनां श्लिष्येन कन्याम् ॥ ३१ ॥

एनां रजस्वलां कन्यामनूढामपि न श्लिष्येनाऽऽलिङ्गेत्॥ ३१॥

अभिमुखोपधमनविगृह्यवादबहिर्गन्धमाल्यधारणपा-पीयसावलेखनभार्ययासहभोजनाञ्जन्त्यवेक्षणकुद्धार-प्रवेशनपादपादधावनासन्दीस्थभोजननदीबाहुतरण-वृक्षविषमारोहणावरोहणप्राणव्यायच्छनानि वर्जयेत् ॥३२॥

उपधमनमुपध्मानं नामि मुखेनोपधमेन ज्वलयेत्। विगृह्यवादो वाक्कलहः। गन्धमाल्ययोर्बाहिर्धारणं प्रकाशधारणमिति । अनाविःस्रगनुलेपन त्यापस्तम्बः । पापीयसावलेखनमश्चिना काष्टादिना शिरःपभृतेः तुतीयाया अलुक्छान्दसः। भाषेया सह भोजनं भार्यया सहैकस्पिन्भाजने भोजनम् । केषुचिद्देशेष्वाचारात्प्राप्तौ सत्यां निषेधः । अन्ये त्वेकस्मिन्काछे भोजनं सहभोजनिमच्छिन्ति । अञ्जन्त्यवेक्षणम् । अञ्जन्ती तैल।भयङ्गं कुर्वः त्यञ्जनादिभिरङंक्रियमाणा वा तस्या अवेक्षणं तच्च भार्याविषयमित्येके स्रीमात्रविषयमित्यन्ये । कुद्वारप्रवेशनं द्वारव्यतिरिक्तप्रदेशेन देवालयगृहादेः प्रवेशनममसिद्धमार्गेण नगरग्रामादेः प्रवेशनामिति । यथा चाऽऽपस्तम्बः - न कुसृत्या ग्रामं भविशेद्यदि भविशेत्रमो रुद्राय वास्तोष्पतय मुचं जपेदन्यां वा रौद्रीमिति । पादपाद्धावनं पादेन पादमक्षालनम् । आसः न्दीस्थमोजनम्, आसन्दी पीठिका तत्रस्थस्यात्रस्य भोजनमासन्दीस्थभोजनम्। यद्वा यत्राऽऽसीनो भुङ्के तत्राऽऽसने भोजनपात्रं:निधाय यद्भोजनं तद्वा । नदीबाहुतरणं बाहुभ्यां नद्यास्तरणं पारगमनम् । बाहुतरणात्स्रवादी न दोषः । नदीग्रहणं तडागादीनामप्युपलक्षणम् । द्वक्षविषमारोहणावरोहणे दृक्षस्याऽऽरोहणं विषमस्य कूपादेरवरोहणं च । दृक्षविषमग्रहणेनात्युन्नतिन्नः

## ९ नवमीऽध्यायः ] इरद्त्तकृतमिताक्षराष्ट्रितानि ।

स्थलं लक्ष्यते । प्राणव्यायच्छनं प्राणोपरोध्युल्लङ्घनजलयन्त्राद्यधिरेहणम् । एतान्याग्नमुखोपधमनादीनि वर्जयेत् ॥ ३२॥

न संदिग्धां नावमिधरोहेत् ॥ ३३॥ पारगमने संदिग्धामसमर्थी नावं नाधितिष्ठेत् ॥ ३३॥ प्रतिपद्पाठस्याशक्यत्वात्संक्षिण्याऽऽह—

सर्वत एवाऽऽत्मानं गोपायेत्॥ ३४ ॥

सर्वेभ्य उपायेभ्य आत्मानं रक्षयेत्। एको न गच्छेदध्वानमित्यादिभ्यः॥३४॥

न प्रावृत्य शिरोऽहानि पर्यटेत् ॥ ३५ ॥

प्राहृत्याऽऽशिरसो दिवा चङ्क्रमणशतिषेधः। आसीनस्य यथारुचि। मागे वर्षातपादिवाधे पादृत्यापि चङ्क्रमणे न दोषः। सर्वत एवाऽऽत्मानं गोपायदित्युक्तत्वात्।। ३५॥

भावत्य रात्रौ ॥ ३६ ॥

रात्री तु शिरः माहत्येव पर्यटेत् ॥ ३६ ॥

मूत्रोचारे च॥ ३७॥

्राष्ट्राणं मूत्र उचारः पुरीषकर्म तयोः समाहारद्वंदः। तत्र च शिरः प्रावृत्य प्रावृतिशिराः कर्म कुर्योद्दिति शेषः॥ ३७॥

्न भूमावनन्तर्धाय ॥ ३८ ॥

. मूत्रपुरीषकर्मणी भूमौ तृणादिभिरन्तर्धायैव कुर्यात् । अयि स्तृणौरिति स्मृत्यन्तरे ॥ ३८ ॥

नाऽऽराचाऽऽवसथात्॥ ३९॥

आवसथो गृहम् । तत्समीपे न कुर्यात् ॥ ३९ ॥

ा अने अस्मकरीष्ट्रष्टच्छायापथिकाम्येषु ॥ ४० ॥

करीषं गोमयम् । छायोपजीव्याः पथिकादयो यत्र विश्राम्यन्ति । काम्यं कमनीयः प्रदेशः । भस्मादिष्वेतेषु मूत्रपुरीषकर्मणी न कुर्यात् ॥ ४०॥ उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ॥ ४१ ॥ मूत्रपुरीषे दिवा चेदुदङ्गुख एव कुर्यात् ॥ ४१ ॥ संध्ययोश्य ॥ ४२ ॥

उदङ्गुखः कुर्यादिति ॥ ४२ ॥

रात्रौ दक्षिणामुखः ॥ ४३ ॥

स्पष्टम् ॥ ४३ ॥

पालाशमासनं पादुके दन्तधावनिमिति च वर्जयेत् ॥ ४४ ॥ इतिकारा[दा] धर्थधिचान्यदेवं युक्तं रथादि तदिप पाळाशं वर्जयेत्। अर्थः पठन्ति—

आसनं श्रयनं यानं गृहोपकरणं तथा । वर्जयेत्पादुकां चैव पालाशं दन्तधावनम् ॥ इति ॥ ४४ ॥

सोपानंत्करश्राऽऽसनाभिवादननमस्कारान्वर्जयेत्॥ ४५॥

अभिवादनं पूर्वोक्तं, नमस्कारो देवताप्रणामः। अभिवादनादीनि सोपानिको न कुर्यात्। उपानद्वहणं पादुकादेरप्युपलक्षणम् ॥ ४५ ॥

न पूर्वाह्ममध्यंदिनापराह्वानफलान्कुर्याद्य-थाशक्ति धर्मार्थकामे १४: ॥ ४६ ॥

तृतीयार्थे चतुर्थी पश्चमी वा। पूर्वोह्नादीनह्नह्मीन्भागान्धर्मादिभिक्निभिर्य-थाशक्त्यफळाच कुर्यात्कि तर्हि सफलानेव कुर्याद्यथासंख्यम् ॥ ४६ ॥ तेषु तु धर्मोत्तरः स्यात् ॥ ४७ ॥

तुश्रव्दोऽनवस्थां परिहरति। तेषु धर्मार्थकामेषु धर्मोत्तरः स्याद्धर्मप्रधानः स्यात्। धर्माविरोधेनार्थकामौ सेवेतेति। तथा च मनुः— परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ। इति ॥ ४७॥

न नमां परयोषितमीक्षेत ॥ ४८॥

परा चासौ योषिच परयोषित्। अन्यथा विधवान्दावेश्यादयो न स्युः तां नमां सतीं नेक्षेत ॥ ४८ ॥

## न पदाऽऽसनमाकर्षेत् ॥ ४९ ॥

पादेनाऽऽसनपात्मसमीपं न प्रापयेत् ॥ ४९ ॥

# न शिश्रोदरपाणिपादवाक्चश्लुश्चापलानि कुर्यात् ॥ ५० ॥

चापलग्रब्दः पत्येकं संबध्यते । शिश्वचापलग्रकाले मैथुनेच्छा । उदरचा-पलं सर्वदा बिभक्षायेषा । पाणिचापलं शिल्पकर्मशिक्षाभिलाषः । पादचा-पलं पर्यटनम्। वाक्चापलं नापृष्टः कस्यचिद्व्याक्ष चान्यायेन पृच्छतं इत्येतदः तिक्रमेण व्यवहारः । चक्षुश्रापलं चृत्यादिदिदक्षा । एतानि न कुर्यात् ॥ ५० ॥

# छेदनभेदनविलेखनविमर्दनावस्फोटनानि नाकस्मा-त्कुर्यात्॥ ५१॥

छेदनं तृणादीनाम् । भेदनं घटादेः । विलेखनं कुड्यभूम्यादी नखादिभि-विलेखनम् । विमर्दनं लोष्टादीनां चूर्णीकरणम् । अवस्फोटनमङ्गुलीनां स-शब्दं प्रसारणम् । एतदकस्मान्न कुर्यात् । कारणे त्ववस्फोटनादिषु न दोषः । छेदनादिष्विप यथासंभवं मृग्यम् ॥ ५१॥

#### नोपरि वत्सतन्तीं गच्छेत् ॥ ५२ ॥

वत्सेबन्धनी रज्जुर्वत्सतन्ती । ताम्रुपरि न गच्छेत् । वत्सशब्दो गोजातेरुः पछक्षणम् ॥ ५२ ॥

## न कुलंकुलः स्यात् ॥ ५३ ॥

कुलमेव कुलं यस्य स कुलंकुलः । छान्दसो मुमागमः । एवंविधो न स्यात् । अन्यत्र गमनेऽध्ययनादिलाभे सति स्वकुल एव न तिष्ठेदिति। अपर आह—कुलात्कुलान्तरगामी कुलंकुलो दत्तादिरूपेण तथाविधो न स्यात् । स्वसूत्रपरित्यागेन परसूत्रं न भजेदिति। तत्र समृत्यन्तरम्—

> यः स्वसूत्रं परित्यक्य परसूत्रं निषेवते । शाखारण्डः स विज्ञेयः सैर्वकर्भबहिष्क्रतः ॥ इति ॥ ५३ ॥ न यज्ञमवृतो गच्छेत् ॥ ५४ ॥

अद्वतोऽनुपामन्त्रितो यज्ञं न गच्छेत् ॥ ५४ ॥

दर्शनाय तु कामम् ॥ ५५ ॥ अवृतोऽपि कामं दर्शनाय यज्ञं गच्छेत्। न त्वार्त्विज्यादिलिप्सया ॥ ५५ ॥ न भंक्षानुत्सङ्गे भक्षयेत् ॥ ५६ ॥

भैक्षाः पृथुकादयस्तानुत्सङ्गे कृत्वा न भक्षयेत् ॥ ५६ ॥ न रात्री पेष्याहृतम् ॥ ५० ॥

रात्री प्रेष्येण किंकरेण यदानीतं तद्यात्किचिदपि न भक्षयेत् । न भक्षा-नेव। एकवचननिर्देशात्॥ ५७॥

> उद्धृतस्नेह्विलपन्पिणयाक्मिथितप्रभृतीनि चाऽऽत्त-भीर्याणि नाश्रीयात्।। ५८॥

आत्तवीयाण्युपात्तसारांशानि नाश्चीयात्। कानि पुनस्तानि तेषाष्ठ्रदाहरण-मपश्चः । उद्धृतस्त्रेहे उपात्ताग्रमण्डे द्धिपयसी । बिलपनं नवनीतपलस् । यन्त्रे पीडिताना तिलानां कल्कः पिण्याकम् । यस्य भथनमात्रं नाम्बुसंसर्गस्तदापि मिथतम् । यदाहुनैघिण्टिकाः-

#### तकं ह्यदिन्मियतं पादाम्ब्वधीम् । निर्जलम् । इति ।

तच दिविधम्। आत्तनवनीतःमितरच । तत्राऽऽद्यस्येह ग्रहणं तद्धचात्तवीर्थः स्योदाहरणम् । प्रभृतिष्रहणेन यचान्यदेवंविधं करुकरूपं तस्य ग्रहणम्। चळ्तनवनीतं तत्रामार्यमनारयमिति चिन्त्यम् । आचारस्त्वैशनमेव । अमक्ष्यः Pकरणे वक्तव्य इह बचनारस्त्रातकत्रतस्त्रोपे यत्मायश्चित्तं तदेवेपामश्चने भवाते नामक्ष्यभक्षणनिमित्तम् ॥ ५८ ॥

## सायंत्रातस्त्वन्नमभिवृज्ञितसनिन्दन्मुक्जीत ॥ ५९ ॥

तुशब्दस्तववधारणे। सार्थ रात्रिः पातरहस्तयोईयोरेककालयोर्शनं भुझीत। नान्तरेति प्राप्तस्य भोजनस्य परिसंख्येयम्। तत्र गुण्विधिर्भिपूजितमनिन्दः नि।ते । अभिपूजितं रोचत इति । अनिन्दन्कदन्नत्वादिदोपेणाक्तत्सयन् । सायं भातरश्चनान्यभिष्ठुजयोदिति वसिष्ठः ॥ ५९॥

न कदाचिदात्रौ नम्नः स्वपेत् ॥ ६० ॥ सुप्याद्रात्री न तु नग्नः स्वपेत्। तदेवं रात्री नग्नस्य स्वापप्रतिषेधी

१ ग. भक्ष्यातु । २ ग. भक्ष्याः । ३ ग. °स्त्यनाइयमे । ४ ग. °मिजुवेदि ।

दिवा तु सर्वथेति । कदाचिद्भहणादिदं छभ्यते । अन्यथा रात्रौ न नग्नः स्वपे। दित्येव वाच्यं स्यात्॥ ६०॥

#### स्रायाद्या॥ ६१॥

न नम्न इत्येव । नम्नो जलं नावतरेदिति स्मृत्यन्तरम् ॥ ६१ ॥ आनन्त्यादाचाराणां प्रतिपदपाठो न शक्य इति संक्षिप्याऽऽह--

यचाऽऽत्मवन्तो वृद्धाः सम्यग्विनीता दम्भलोभमोह— वियुक्ता वेदविद आचक्षते तत्समाचरेत् ॥ ६२ ॥

आत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । दृद्धाः परिणतवयसो यौवने विषयवश्यतासंभ-वात्। सम्यग्विनीता गुरुभिः शिक्षिताः। दम्भो धर्मच्छलेन लोकवश्चनम्। छोभोऽन्यायेन परद्रव्यादित्सा । मोहोऽज्ञानं छोकविरुद्धज्ञानं वा तेन त्यक्ताः। वेदविदः पाठतश्रार्थतश्र वेदानां चोदितारः। अत्र दृद्धा इति विशेष्यम् । एवंभूता द्वदा यदाचक्षते तत्कर्तव्यमिति । बहुवचननिर्देशाद्वहूनामैकमत्ये तद्भवाति ॥ ६२ ॥

## योगक्षेमार्थमीश्वरमधिगच्छेत् ॥ ६३ ॥

अलब्धस्य लाभा योगः । लब्धस्य परिपालनं क्षेपैः। तदर्थमीश्वरं राजा-नमधिगच्छेत् । अधिशब्दप्रयोगादधिरैश्वर्य इत्यस्मादकार्पण्येन स्वतन्त्रो गच्छेदिति ।। ६३ ॥

नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिके भ्यः ॥ ६४ ॥

अन्यं राजव्यतिरिक्तं योगक्षेमसमर्थमपि नाधिगच्छेदित्यनुवादः देवा इन्द्रादयः । गुरवः पित्रादयः । धार्मिका धर्माचरणशीलाः । एतेभ्योऽ-न्यत्र । एतानधिगच्छेदेवेति ॥ ६४ ॥

> प्रभूतैधोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमणमार्यजनभूयि-ष्ठमनलससमृद्धं धार्मिकाधिष्ठितं निकेतनमावासितुं यतेत ॥ ६५ ॥

एधः काष्ट्रमुदकं स्नानपानयोग्यं यवसं तृणानि गवार्थम्। कुशाः प्रसिद्धाः। माल्यानि पुष्पाणि देवाद्यर्चनार्थम् । उपनिष्क्रम्यते यत्र तदुपनिष्क्रमणं बहि-रवकाशः संचाराद्यर्थम् । एवमादीनि प्रभूतानि यत्र । आर्यास्त्रैवर्णिकास्त एव जनास्तैभू यिष्ठं व्याप्तम् । अल्लाः क्रत्येषु निरुद्यमास्तद्विपरीता अनल्लसास्तै-समृद्धम् । धार्मिका धर्मजीलास्तैरिधष्ठातृभिराधिष्ठितम् । एवंभूतं निकेतनमाव-सितुं यतेत । एवंभूते स्थाने यत्नेनापि वसेदिति ॥ ६५ ॥

प्रशस्तम् क्ष्वत्यदेवतायतन चतुंष्पदं प्रदक्षिणमावर्तेत ॥६६॥ निर्गमनमवेशादिषु यथा ते दक्षिणपार्थे भवन्ति तथा कुर्यादिति ॥ ६६॥ मनसां वा तत्समग्रमाचारमनुपालयेदापत्कल्पः ॥ ६७॥

संभवे तु साक्षादनुष्ठानमेवेति ॥ ६७ ॥

सत्यधर्मा ॥ ६८ ॥

सत्यवचनस्वभावः । स्यादिति वक्ष्यमाणमपेक्षते ॥ ६८ ॥

आर्यवृत्तः ॥ ६९ ॥

पूर्वभाषी त्रियंवद इत्याद्यार्थाणां दृत्तमिव वृत्तं यस्य स तथा। उष्ट्रमुखवः न्मध्यमपदस्रोपः ॥ ६९ ॥

शिष्टाध्यापकः ॥ ७०॥

सतामध्यापयिता नत्वयोग्यानाम् ॥ ७० ॥

शौचशिष्टः ॥ ७१ ॥

शिष्टं शास्त्रविहितं शौचं यस्यास्ति स तथा । निष्ठान्तस्य परनिपातः। शास्त्रविहितेन शौचेन तद्वान् । शौचस्य पुनः पुनर्वचनं तात्पर्यार्थम् ॥ ७१ ॥ श्रुतिनिरतः स्यात् ॥ ७२ ॥

वेदाभ्यासरतः ॥ ७२ ॥

नित्यमहिंस्रो मृदुर्ददकारी दमदानशीलः ॥ ७३॥

नित्यं निमित्ते सत्यप्यहिंस्रोऽहिंसाशीलः। मृदुः कृतापराघेऽपि सहकः। दृढकारी प्रारब्धस्य समापयिता न प्राक्रमिकः । दम इन्द्रियनिग्रहः। दानं संविभागः। तच्छीलः स्यादिति सर्वत्रापेक्ष्यते॥ ७३॥

एवमाचारो मातापितरौ पूर्वापरांश्य संबन्धान्दुरि-

१ ग. ° व्यथं प्र । २ ग. "सा चैत्त्सम" । ३ ग. संबद्धान् ।

## तेभ्यो मोक्षयिष्यन्स्नातकः शश्वद्वस्रलोकान्न च्यवते न च्यवते ॥ ७४ ॥

एवमुक्तपकार आचारो यस्य स एवमाचारः । एवंभूतः स्नातको माताः पितरौ पूर्वसंबन्धाः पितामहादयः । अपरसंबन्धाः पुत्रादयः । तांश्च पूर्वापर-संबन्धान्दुरितेभ्यः पापेभ्यो मोक्षयिष्यन्ये पूर्व भूतास्तांस्तदेव नरकादिभ्यो मोचयति ये तु भविष्यन्तः पुत्राद्यस्तांश्च योक्षयिष्यन् । समत्ययस्यार्थी मृग्यः (१)। मोचियण्यन्भवति । स एवंभूतः स्नातकः शश्वद्वहुकालं ब्रह्मलोकान च्यवते । द्विरुक्तिरध्यायसमाप्त्यर्था । पुनःस्त्रातकग्रहणं स्त्रातकधर्माणामेवैत-त्फलं न गृहस्थधर्मसहितानामित्येवमर्थम्।। ७४॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविराचितायां मिताक्षरायां

नवमाऽध्यायः ॥ ९ ॥

प्रथमः प्रश्नः समाप्तः ।

अथ द्वितीयः प्रश्नः। [ तत्र प्रथमोऽध्यायः । ]

उक्ताः प्रायश आश्रमधर्माः। अथ वर्णधर्मानाह--द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम् ॥ १ ॥

यथासंख्यमत्र न भवति । उत्तरत्राधिकग्रहणात्तत्रैव वक्तव्यं भविष्यति । अध्ययनं वेदग्रहणाभ्यासरूपम् । इज्या यागो देविषतृपूजा । दानं पात्रे द्रव्य-त्यागः । द्विजातीन।मिति वचनाद्यदा द्विजातयः संपन्नाः कृतोपनयनास्तत आरभ्येते धर्माः । तेनानुपनीतानां दानेऽप्यधिकारो नास्तीति केचित् । नेति च वयम् । द्विजातीनामित्युपलक्षणं येषां द्विजातिर्जन्म तेषामिति । तेनानुपनी-तस्याप्यर्थवतो हितैषिभिः प्रवर्तितस्य दानं भवत्येव ॥ १ ॥

ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः॥ २ ॥

मवचनमध्यापनम् । याजनमार्त्विज्यम् । प्रतिग्रहः प्रसिद्धः । एते ब्राह्मण-स्याधिकाः पूर्वेभ्योऽध्ययनादिभ्यः । ते चाभी च सम्रुचिता इत्युक्तं भवति । अत्राप्यनुपनितस्यापि प्रतिग्रहो भवति । याजनाध्यापने त्वसंभवास्र भवतः। ब्राह्मणस्य प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा इत्येव सिद्धेऽधिकग्रहणं पूर्वत्र यथासंख्यं मा भूदिति पूँर्वे तावदवस्थिताः ॥ २ ॥

१ क. ख. घ. पूर्व तावद्त्र्यव <sup>°</sup>।

# पूर्वेषु नियमस्तु ॥ ३ ॥

नियमे। इन्यक्तिव्यता । पूर्वाण्यध्ययनादीन्यवश्यकर्तव्यानि । अक्कवन्यत्य-वैति कुर्वश्राभ्युदेति । प्रवचनादीनि तु वृत्त्यर्थीनि । अतोऽकरणे न पत्यवायः करणे नाभ्युदयः ॥ ३ ॥

# आचार्यज्ञातिप्रियगुरुधनविद्यानियमेषु ब्रह्मणः सं-पदानमन्यत्र यथोकात् ॥ ४ ॥

ब्रह्मः वेदः । तस्य संप्रदानं सम्यक्प्रदानम् । अनुज्ञात उपविशेदित्यारभ्य शुश्रुषवोऽध्याप्या इत्युक्तं स यथोक्तो नियमः । तस्मादन्यत्र विनाऽपीति तेनाऽऽचार्यादिभ्यो ब्रह्म प्रदेयमित्युच्यते । आचार्य उक्तः । ज्ञातयो भ्रातृ पितृव्यादयः । प्रियः सखा । गुरुवो मातुलादयः । एतेषु ब्रह्म सम्यक्पदेयम्। तथा धनविद्यानियमेषु । धनेन विद्यायाः परिवर्तनं धननियमः । विद्यान्त-रेण परिवर्तनं विद्यानियमः। तेष्वपि ब्रह्म संप्रदेयस्। धनविद्यानियमोऽपि योग्यविषय एव । शिष्टाध्यापक इत्युक्तत्वात् । न च तस्याप्ययमपवादः । यथावद्भहणविधिनाऽध्ययनमुक्त(क्तं त)स्यैवायमपवाद इति॥ ४॥

#### क्रिवाणिज्ये वाऽस्वयंक्रते ॥ ५ ॥

कृषिः कर्षणेन सस्योत्पादनं वाणिज्या ऋयाविऋयव्यवहारः । ते च ब्राह्म-णस्याधिके यद्यस्वयंकृते । अन्येन कार्यितं शक्येते ॥ ५ ॥

#### कुसीदं च ॥ ६ ॥

कुसीद्मुपचयार्थी धनप्रयोगः । तद्प्यस्वयंकृतं चेद्वाह्मणस्याधिकम् ॥ ६ ॥

## राज्ञोऽधिकं रक्षणं सर्वभूतानाम् ॥ ७ ॥

राज्ञोऽभिषिक्तस्य सर्वभूतानां रक्षणमधिकम् । सर्वग्रहणातस्थावरादीनाम-प्यश्वत्थादीनां छेदननिरोधेन ॥ ७॥

#### न्याच्यदण्डत्वम् ॥ ८ ॥

न्यायादनपेतो न्याय्यः शास्त्राविरुद्धो दण्डो यस्य तद्भावो न्याय्य-

<sup>9</sup> क ख. घ. यमाः । ३॥ २ क. ख. घ. °थीनीति चेत् । कार्याणि अक° । ३ ग. °दीना-मपच्छेदादिपरिहार्यम् ।

्दण्डत्वम् । न्यायदण्डत्वमित्यपि पाठ एष एवार्थः । स च राज्ञो धर्मः । रागद्वेषादिना न न्यूनाधिकदण्डः स्यादिति ॥ ८ ॥

#### विभूयाद्वाह्मणाञ्श्रोत्रियान् ॥ ९ ॥

श्रोत्रिया अधीतवेद।स्तान्ब्राह्मणानन्नादिदानेन विभ्यात् ॥ ९ ॥

निरुत्साहांश्र बाह्मणान्।। १०॥

जीवनार्थमुत्साहं कर्तुमसमर्था निरुत्साहास्तान्त्राह्मणानपि विभूयात् । किं पुनब्रीह्मणान् । पूर्वसूत्रे सर्जने समर्थामपि श्रोत्रियान्सममाहूय विभूया-दिति॥१०॥

#### अकरांश्य ॥ १३ ॥

ये पूर्वेरता अकरा ब्राह्मणादिभ्यस्तांश्च यथापूर्व विभृयाद्वाधकादिनिरा-सेन । स्वयं च नापूर्व करमुत्पादयेदिति ॥ ११ ॥

#### उपकुर्वाणांश्व ॥ १२ ॥

आधीयाना ब्रह्मचारिण उपक्कवीणास्तांश्र बिभृयादशादिदानेन । यद्यै-थिनः स्वयं जीवितवन्तो वनसूकरादिव्यावर्तनेन । अपर आह—उपकुर्वाणा छोकोपकुर्वाणा वैद्यादय इति ॥ १२ ॥

## योगश्च विजये॥ १३॥

योग उपायो विजयविषयश्च योगः कार्यः। अयमपि राज्ञोऽधिको धर्म इति ॥ १३ ॥

## भये विशेषेण ॥ १४ ॥ अन्याभिगवादिनिमित्ते विशेषेण योगः कार्यः ॥ १४ ॥ चर्या च रथधनुभ्यम्॥ १५॥

चरणं चर्या । बहिः प्रदेशेः चरत्रथमारूढो धनु हस्तश्च चरेत् । रथग्रहणं हस्त्यश्वादेरुपलक्षणं धनुग्रहणं च खड्गादेः ॥ १५ ॥

# सङ्ग्रामे संस्थानमानिवृत्तिश्व ॥ १६॥

संग्रामो युद्धं तत्र संस्थानं प्राणात्ययः । निद्यत्तिः पलायनं तद्भावोऽनि-वृत्तिः। एतौ च राज्ञोऽधिकौ धर्मौ ॥ १६ ॥

<sup>े</sup> के खाव. °दाति।थिनिस्व°। २ ग. °जीवनतस्तु क°। ३ के खे. घ. °मिजनादि°।

#### न दोषो हिंसायामाहवे ॥ १७ ॥

यत्र परस्परमाह्वयन्ते स आहवः। ताद्दशे युद्धे शत्रूणां हिंसायामापे न दोषः। नित्यमहिंस्र इत्यस्यायमपवादः॥ १७॥

अन्यत्र व्यश्वसार्थ्यायुधकताञ्जलिपकीर्णकेशपराङ्मुखो-पविष्टस्थलवृक्षाधिक्रढदूतगोबाह्मणवादिश्यः ॥ १८ ॥

विश्वब्दश्च त्रिभिः संबध्यते । व्यश्वो विसार्थिव्यायुध इति यस्याश्वो इतः स व्यश्वः । यस्य सार्थिईतः स विसार्थिः । यस्याऽऽयुधं कृतं पतितं वा स व्यायुधः । कृताञ्जिकिभेयेन । पकीर्णकेशः केशानिप नियन्तुमक्षमः । पराब्ध्मुखो भयेन पृष्ठीकृत्य पलायमानः । उपविष्ठः पलायितुमप्यसमर्थ आसीनः । स्थलवृक्षाधिकृदः । स्थलमुन्नतमदेशस्तं वृक्षं वाऽऽकृदः । दूतो वार्ताहरः । गौरिसम ब्राह्मणोऽस्मिति य वद्नित ते गोब्राह्मणवादिनः । एतेभ्योऽन्यत्राऽऽहिवे हिंसायां न दोषः । एतेषु दोष इति ॥ १८ ॥

## क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्तद्वृत्त्या॥ १९॥

अन्यश्चेत्क्षचियस्तं राजानं देशोप अवादिनोपजीवेत्तदा तद्वस्या तस्य राज्ञो या वृत्तिश्चर्या रथधनुभ्योमित्यादिका तया युक्तः सङ्गीवेत् । तेन राज्ञेवमसौ संमत इति ॥ १९ ॥

जेता लभेत सांग्रामिकं वित्तम् ॥ २० ॥

राज्ञा नियुक्तो राजभृत्यादिः संग्रामे शत्रु श्रीर्जित्य यद्वितं छभते तस्स, एव जेता छभेत न राजा।। २०॥

वाहनं तु राज्ञः ॥ २१ ॥

बाहनं हस्त्यश्वादिकं निर्जित्य छन्धं राज्ञो भवति न जेतुः ॥ २१ ॥

उद्धारेश्रापृथग्जये ॥ २२ ॥

यदि सर्वे सैनिकाः संभूय जयेयुर्जित्वा च किमपि छभेरंस्तस्मिनपृथग्जये राज्ञ उद्धारो विश्वेपद्भव्यं स्वयं छतो देयः ॥ २२ ॥

अन्यतु यथाई भाजयेद्राजा॥ २३॥

यत्स्वयं वृतं माणिक्यादि ततोऽन्यद्यथाई यस्य यावान्ध्यापारी

१ घ. इ. च. १८८४ पू॰। २ क. ख. घ. 'स्मिम्पू॰। ३ ग. 'शेषांशो यः स्व॰। ४ इ. च. 'थार्थं भोज॰।

यावद्रा शौर्य तदनुरूपेण भाजयेत् । यथैते तदनुरूपं भजेरंस्तथा कारये-

#### राज्ञो बलिदानं कर्षकैर्दशमगष्टमं षष्ठं वा ॥२४ ॥

कर्षकैः क्षेत्रे यल्लब्धं तस्य दश्चमभागोऽष्ट्रमः षष्ठो बांऽशो राज्ञो बलिदानं कर्रूपेण देयः। अस्य राज्ञः कर्षकैः क्षेत्रे यल्लब्धं तद्रक्षणिनिमित्ता द्वात्तरेषा। कृष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभोगाल्पभोगविषयोऽयं व्यवस्थितो विकल्पः। अतिभोगे दशमांशो मध्यमभोगेऽष्ट्रमांशोऽल्पभोगे षष्टांश इति ॥ २४॥

#### पशुहिरणययोरप्येक पञ्चाशद्भागः ॥ २५ ॥

ये पशुभिजीवन्ति ये वा हिरण्यनयोक्तारो वार्धुषिकास्तैः पश्चाशक्तमौ भागो राज्ञे देय इत्येके । तद्यथा—-यस्य पश्चाशत्पश्चः सन्ति स प्रतिसंवत्सः रमेकं पशुं राज्ञे दद्यात् । यस्य वा पश्चाशिक्कैर्वृद्धिप्रयोगः स प्रतिसंवत्सः रमेकैकं निष्कं राज्ञे बिल्ररूपेण दद्यादिति ॥ २५ ॥

#### विंशतिभागः शुल्कः पण्ये ॥ २६ ॥

यद्वणिग्भिर्विक्रीयते तत्पण्यम् । तत्र विंकतितमो भागो राज्ञे देयस्तस्यैव दीय मानस्य शुलक इति संज्ञा । शुलकप्रदेशाः प्रतिभाव्यं विणक्शुरूकमित्याः दयः ॥ २६ ॥

# मूलफलपुष्पीषधमधुमां भतृणेन्धनानां षष्ठः ॥ २० ॥

मूलं हरिद्रादि । फलमाम्रादि । पुष्पमुत्पलादि । औषधं बिस्वादि । शिष्टानि प्रसिद्धानि । एतेषु पण्येषु षष्टि(ष्ठ)तमो भागो राज्ञे देयो विक्रे । त्रा ॥ २७ ॥

कस्मात्युनरेवं राज्ञे देय हत्यत आह-

#### तद्रक्षणधर्भित्वात् ॥ २८ ॥

तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण धर्मेण तद्वत्वात्तेषामयं रक्षक इति कुत्वेति। २८॥

## तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात् ॥ २९ ॥

तेषु कर्षकादिषु नित्ययुक्तः स्याद्रक्षणे नित्यमवहितः स्यात् । अपर्

आह—तेषु बस्यादिषु नित्ययुक्तः स्यात् । तात्पर्येणाऽऽददीत शुष्कम्। ह्यस्ये. तद्धनमिति ॥ २९ ॥

## अधिकेन वृत्तिः ॥ ३० ॥

राज्ञोऽधिकं रक्षणमिति यदुक्तं तद्द्वारेण यदागतं धनं तद्धिकं तेनाऽऽ त्मनः पोष्यवर्गस्य च हस्त्यश्वादीनां च दृत्तिः स्यान तु पूर्वेर्यत्संचित्य खातं को शरूपेण तेन जीवेत् । आपदि तु तेनापि जीवेत् । तथा च व्याघ्रा-

कुटुम्बपोषणं कुर्याभित्यं कोशं च धारयेतं। आपदोऽन्यत्र कीशात्तुं न गृह्णीयात्कदाचन ॥ इति ॥ ३० ॥

शिल्पिना मासि मास्येकैकं कर्म कुर्युः ॥ ३१ ॥

एकेनाह्वा साध्यमेकं कमे। शिलिपनो छोइकारादयः। तेऽपि प्रतिमासं राज्ञे स्वीयमेकमहः कर्म कुर्युः । एव एवां शुरुकः ॥ ३१ ॥

एतेनाऽऽत्मनोपजीविनो व्याख्याताः॥ ३२॥

आत्मोपजीविनो ये श्वरीरायासेन जीवन्ति काष्ठवाहादयस्तेऽप्येते च शिल्पिषुक्तप्रकारेण व्याख्याता मासि मास्येकैकं कर्म कुर्धुरिति। नर्तकाः दिष्वप्येषेव गतिः ॥ ३२ ॥

## नीचकीवन्तश्च ॥ ३३ ॥

नौथ चक्रं च नौचके । चक्रशब्देन तद्वच्छक्रटं लक्ष्यते । तद्वन्तो नौचक्री वन्तः । आसन्दीवदष्ठीवदित्यादिना कथंचिद्रूपशिद्धिः । नौवन्तो नौजीविनः। चक्र(क्री)वन्तः शकटजीविनः । तेऽपि राज्ञ एकमहस्तत्कर्म कुर्युः ॥ ३३ ॥

## भक्तं तेभ्यो दयात् ॥ ३४ ॥

शिल्पिनो मासि मासीत्यारभ्य येऽनुक्रान्तास्तेभ्यः कर्म कुर्वद्वयो भक्तमन् दिवा भोजनं दद्याद्राजा ॥ ३४ ॥

पण्यं विगिरिभर्थापचयेन देयम् ॥ ३५ ॥

मासि मास्येकैकमित्यनुवर्तते । विंशतिभागः शुल्कः पण्य इत्युक्तम्।

१ क. ख. ग. स्यात्र तात्पर्येण नाऽऽद । २ क. ख. घ. °त्। अधिकोऽन्य । ३ ग. कोर्ग हु।४ °स्येकं।

ततः शुल्कादधिकमिदं मासि मास्येकं पण्यमथीपचयेन प्राप्तस्य मूल्यस्य किंचिक्यूनतां कल्पयित्वा वणिजो राज्ञे दद्यः। तत्र बृहस्पतिः—

> शुल्कं ददुस्ततो मासमेकैकं पण्यमेव च । अर्घावरं च मूल्येन वणिजस्ते पृथक् पृथक् ॥ इति ॥ ३५॥

प्रनष्टमस्वामिकमधिगास्य राज्ञे प्रव्ययुः ॥ ३६ ॥

प्रनष्टं स्वामिसकाकात्प्रभ्रष्टम् । अस्वामिकमज्ञायमानस्वामिकम् । अधिग-म्य भूमौ पतितम्रुपलभ्य जनपदपालने नियुक्ता एते राज्ञे प्रब्रूयुः । अन्ये वा केचिद्दष्टवन्तस्तेऽपि ब्रूयुः ॥ ३६ ॥

ततः किं कर्नव्यं राज्ञा—

विरुपाष्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम् ॥ ३७ ॥

विरुपाप्य—इदमेवंजातीयकं वस्त्वासादितं रक्ष्यते। यस्यैतत्स आग-च्छतु, इति नगरे पटहेन घोषियत्वा संवत्सरं रक्ष्यम्। प्राक्चेत्संवत्सरात्स्वा-म्यागच्छति ततो छक्षणानि पृष्टा साम्यं चेत्तत्तस्मै देयम्। वैषम्ये स दण्ड्यः। तथा च याज्ञवस्क्यः—

> पनष्टाधिगतं देयं नृषेण धनिने धनम् । विभावयेच चेछिङ्गैस्तत्समं दण्डमईति ॥ इति ।

एवमधिगम्यौपञ्चवतो दण्ड्याः ॥ ३७ ॥ अथ संवत्सरादूर्ध्वे किं कार्यमित्याह—

ऊर्ध्वमधिगन्तुश्रतुर्थं राज्ञः शेषः ॥ ३८ ॥

येनाधिगम्याऽऽख्यातं तस्मै चतुर्थमंशं दत्त्वा शेषो राज्ञा ग्राह्यः ॥ ३८ ॥ स्वामी रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु ॥ ३९ ॥

रिक्थं पित्रादीनामभावे प्राप्तम् । क्रयो मूल्येन स्वीकारः । संविभागो भ्रात्रादीनां साधारणस्य परस्परविभागः । परिग्रहो वन्येष्वस्वामिकेषु द्वक्षा- दिषु पूर्वस्वीकारः । अधिगमः प्रनष्टस्याज्ञातस्वामिकस्य निष्यादेः स्वीकारः । एतेषु कारणेषु द्रव्यस्वीकर्ता स्वामी भवति । तेन प्रनष्टेऽधिगते राज्ञोऽधिगः नतुश्च स्वाम्यमुपपन्नमिति प्रकरणसंगतिः । क्षेत्रेषूत्पन्नानि सस्यादीनि क्षेत्रवदेव

क्षेत्रवतः स्वानि । एतेनाऽऽकरेषुत्पन्नं लवणादि व्याख्यातम् । एतानि सर्व-वर्णसाधारणानि स्वाम्यकारणानि !! ३९ ॥

ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम् ॥ ४० ॥

यञ्जब्धं दानरूपेण तद्वाह्मणस्याधिकं स्वाम्यमूलम् ॥ ४०॥

क्षत्रियस्य विजितम् ॥ ४१ ॥

विजयेन लब्धं क्षञ्जियस्याधिकं स्वम् ॥ ४१ ॥

निर्विष्टं वैश्यश्रद्योः ॥ ४२ ॥

निर्विष्टं कर्मणोपात्तम् । कुष्यादिना वैश्यस्य शुश्रुषादिना शुद्रस्य । तद्धिक-मनयोः ॥ ४२ ॥

अथ प्रनष्टाधिगताधिगन्तुश्चतुर्थमित्यस्यापवादमाह-

निध्यधिगमा राजधनम् ॥ ४३ ॥

निधिश्चेदधिगतस्तद्राजधनमेव भवति । अधिगन्नेऽनुग्रहानुरूपं किंचिद्देयः मिति ॥ ४३ ॥

#### ब्राह्मणस्याभिरूपस्य ॥ ४४ ॥

अभिरूपः षट्कर्मनिरतः । तस्य ब्राह्मणस्य चेनिध्यधिगमो न तद्राजधनं किं तर्ह्यधिगन्तुर्ब्वाह्मणस्यैवेति ॥ ४४ ॥

अब्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठं लभेतेत्येके ॥ ४५ ॥

अन्नाह्मणोऽपि निधिमधिगम्य यद्याचष्ट इदमित्थमासादितमिति स तस्य निधेः षष्ठं लभेतेत्येके समर्तारो मन्यन्ते । ब्राह्मणेऽनभिरूपे कल्प्यः ॥ ४५ ॥

चौरहतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्॥ ४६॥

चौरैर्ह्तं द्रव्यं तानपजित्य यथास्थानं गमयेत् । स्वामिन एव द्यात्। जेतुम्तु जयफलं किंचित् ॥ ४६ ॥

## कोशोद्दा दवात् ॥ ४७॥

यद्यन्विष्यापि चोरा न दृष्टास्त एव वा जित्वा गतास्तदा स्वकोशादादाय तावद्धनं स्वामिने दद्याचावदपहृतं चौरैशिति॥ ४७॥

## रक्ष्यं बालधनमा व्यवहारप्रापणात् ॥ ४८ ॥

बालोऽपाप्तषोडशवर्षः । तस्य यदि हितैषिणो रक्षकाश्च पित्रादयो न सन्ति सन्तो वा मूर्खाश्चाधार्मिकाश्च तदा तद्धनं राज्ञा रक्ष्यम् । आ कुतः । व्यवहारः प्रापणात् । यावदसौ व्यवहारप्राप्तः षोडश्चवर्षो भवति । ४८॥

## समावृत्तेर्वा ॥ ४९ ॥

आङ्नुवर्तते । अधीतवेदस्य गुरुकुलान्निवृत्तिः समावृत्तिः । आ वा तस्या इति ॥ ४९॥

एवं राज्ञोऽधिकं स्वत्वमूलमुक्तम् । सांधतं वैदयस्याऽऽह---

# वैश्यस्याधिकं ऋषिवणिक्पाशुपाल्यकुसीदस् ॥ ५०॥

कृषिः प्रसिद्धा । वणिगिति वाणिज्यम् । पशुपालस्य कर्म पाशुपालयम् । कुसीदं वृद्ध्यर्थो धनप्रयोगः । कुष्यादिभिर्यल्लब्धं तदधिकं स्वं वैश्य-स्य ॥ ५० ॥

## शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः ॥ ५१ ॥

चतुर्थो वर्ण इति । वर्णसामान्यत्वे सत्यपि चतुर्थग्रहणं पूर्वेषां त्रयाणां ब्राह्मणादिवर्णानां पृथग्वर्णत्वोपपादनार्थम् । त्रैवार्णका इति सिद्धत्वादेकजाः तिरुपनयनं पूर्वेषां द्वितीयजन्म तदस्य नास्तीति । उपनयनप्रतिषेधात्तत्पूर्व-कमध्ययनमपि न भवति । तद्विषये गृह्यकार आह— जूद्रस्यापि निषेकपुंसव-नसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राज्ञनचौल्लान्यमन्त्रकाणि यथाकालग्रुप्य-दिष्टानि । इति । विवाहोऽप्यमन्त्रको यथाचारं भवति ॥ ५१॥

#### तस्यापि सत्यमकोधः शौचम् ॥ ५२ ॥

जपनयनाध्ययनरहितत्वेऽपि यथावृत्तिकत्वं मा भूदिति तस्यापि शूद्रस्य सत्यादयो धर्मा भवन्ति । सत्यं यथादृष्टार्थवादित्वम् । अक्रोधः परानभिद्रोह-बुद्धिः । शोंचं पूर्वोक्तद्रव्यशोंचं मनः शोचिमित्यादि । वसिष्ठस्तु— सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं चाति ॥ ५२ ॥ आचमनार्थे पाणिपादप्रक्षालनमेवैके ॥ ५३॥

पूर्वेषां वर्णानां यत्राऽऽचमनमुक्तं तस्मिन्विषये शूद्रस्य पाणिपाद्यक्षालनः मेव भवति नान्य आचमनकरुप इत्येके मन्यन्ते । मनुस्तु सक्रदम्बुपान-मिच्छति : स्त्रीशूद्रौ तु सकुत्सकुदिति । नित्यस्तानविषये तूशना--

सच्छुद्रः स्नायादसच्छूद्रः पाणिपादं प्रक्षास्रयेत् । इति ॥ ५३ ॥

#### श्राद्धकर्म ॥ ५४ ॥

अमावास्यायामित्यारभ्य यछ। दुकर्म वक्ष्यते तदापे शुद्रस्य कर्तव्यं मन्त्रवर्जम् ॥ ५८ ॥

#### भृत्यभरणम् ॥ ५५ ॥

ं भृत्यो भरणीयः पोष्यवर्गः। तस्य च भरणं कर्तव्यम्। तेन तदनुरूपमर्थाः र्जनमुख्यस्य कर्तव्यामिति ॥ ५५ ॥

#### स्वदारवृत्तिः ॥ ५६ ॥

स्वेष्वेव दारेष्वस्य वृत्तिः। सजातीयेष्वपि परदारेषु वेश्यासु च प्रसञ्जन न्दुण्ड्य इति । अपर आह-स्वदारवृत्तिरेवास्य भवति नाऽऽश्रमान्तरप्रा-प्तिरिति ॥ ५६ ॥

परिचर्या चोत्तरेषाम् ॥ ५० ॥ उत्तरेषां त्रयाणां वर्णानां परिचर्या शुश्रूषा च ॥ ५७ ॥ सैषा वृत्त्यर्थेत्याह-

तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत ॥ ५८ ॥

तेभ्यः परिचारितेभ्यो जीवनं छिप्सेत ॥ ५८ ॥

# तत्र पूर्व पूर्व परिचरेत् ॥ ५९ ॥

तथा चाऽऽपस्तम्बः -- पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्वर्णे निःश्रेयसं भूय इति । तदेवं यथा याजनाध्यापनप्रतिग्रहेषु ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहो मुख्या वृत्तिस्तथा श्रुद्रस्य परिचर्या । तत्रापि पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्वर्णे इति ॥ ५९ ॥

# जीर्णान्युपानच्छत्रवासःकूर्चीदीनि ॥ ६०॥

कूर्च तृैणादि । शेषं प्रसिद्धम् । जीर्णान्युपश्चक्तान्युपानदादीनि परिचरते श्रुद्राय देयानि । अयं तु शुश्रूषावृत्तेः श्रुद्रस्य नियमो न गृहस्थवृत्तेः । तस्य तु वृत्त्यनपेक्षं सामान्याकारेण विशेषत्वम् ॥ ६० ॥

पुनः पकृतमनुसराते-

#### उ। च्छष्टाशनम् ॥ ६१ ॥

भोजनपाचे यद्धक्तावाशिष्टं तदस्याशनम् । नाब्राह्मणायोच्छिष्टं प्रयच्छेदिः त्येतत्तु दासविषयम् । गृहस्थशूद्रविषयमन्ये । तथा च व्याघ्रः—

> उच्छिष्टमनं दातव्यं शूद्रायागृहमेधिने। गृहस्थाय तु दातव्यमनुचिछष्टं दिने दिने ॥ इति ॥ ६१ ॥

#### शिल्पवृत्तिश्च ॥ ६२ ॥

शिल्पानि चित्रकर्माद्गिनि। तैरप्ययं वर्तत। अत्र मानवो विशेष: —

अवन्तुयंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् । पुत्रदाराद्ययं पाप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ इति ॥ ६२ ॥

#### यं चायमाश्रयेद्धर्तव्यस्तेन क्षीणोऽपि॥ ६३॥

परिचर्यया वर्तमानः श्रुद्रो यादि क्षीणः कर्म कर्तुमसमर्थी भवति तथा(दा)ऽपि यमसौ पूर्वमाश्रितः कर्माण्यकरोत्तेनासौ भर्तव्यः । पूर्वकृतापेक्षया ॥ ६३ ॥

#### तेन चोत्तरः ॥ ६४ ॥

तेन च शूद्रेणोत्तरो द्वतिक्षीणो भर्तव्यः शिल्पादिभिः। पूर्वकृतापेक्षयेव। अत्र जातूकण्यः--

यो नीचमाश्रयेदाये आत्मानं दर्शयेत्सदा। आत्मानं दासर्वत्कृत्वा चरेन्नीचोऽपि तं प्रति ॥ दिरद्रो ब्राह्मणो दान्तो वेदानां चैव पारगः। शूद्रेणापि सदाऽप्येष भर्तव्योऽनाश्रितोऽपि सन् ॥ बिभृयाद्वाह्मणं नित्यं सर्वयत्नेन बुद्धिमान्। अन्यं चाप्यानृशंस्यार्थे शूद्रोऽपि द्रव्यवान्भवेत्॥ इति ॥ ६४॥

## तदर्थोऽस्य निचयः स्यात्।। ६५॥

अस्य श्रुद्रस्य निचयोऽर्थसंचयस्तदर्थः स्यात्तस्योत्तरस्य पोषणार्थः स्यात्तं। पूर्वसूत्रस्य हेतुरयम् ॥ ६५ ॥

अनुज्ञातोऽस्य नमस्कारी मन्त्रः॥ ६६॥

अस्य शूद्रस्य वैश्वदेवा।देषु तत्तद्देवतापदं चतुर्ध्यन्तं मनसा ध्यात्वा नमो नम इत्येवंरूपो मन्त्रोऽनुज्ञातो धर्मज्ञैः । अपर आह—

> देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नर्भः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेवै नमो नमः ॥

इत्ययं मन्त्रो नमस्कारशब्देन विवक्षितः । स पित्र्येषु कर्मसु भवति। तचाऽऽह गृह्यकारः — ब्राह्मणानुपवेश्य देवतादिकं मन्त्रं जपेत्।। ६६ ॥

पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ६० ॥
पक्षगुणकेष्वपक्षगुणकेषु च गार्शेषु कर्मसु पाकयज्ञशब्द मसिद्धः । यथाऽऽः
हाऽऽपस्तम्बः—लीकिकानां पाकयज्ञशब्द इति ॥ ६० ॥

सर्वे चीत्तरोत्तरं पश्चिरयुः ॥ ६८ ॥

सर्व एवं वैश्यादयोऽण्युत्तरमुत्तरं वर्ण परिचरेयुर्न केवलं शूद्र एव ब्राह्म-णस्य तूत्तरो नास्ति । मध्ये क्षश्चियवैश्यो । तथाऽपि सर्वशब्दे बहुवचर्नमवा-न्तरप्रभवाणां ग्रहणार्थम् । अपर आह— समानेऽपि वर्णे यो योऽपि गुणत उत्तरस्तं तमवरोऽवरः परिचरेदित्येवमर्थम् ॥ ६८ ॥

आर्यानार्ययोद्धितिक्षेपे कर्मणः साम्यं [क्ताम्यम्] ॥ ६९ ॥

ुआर्यस्त्रैवर्णिकः । अनार्थः ज्ञूद्धः । तयोः कर्मण आचारस्य व्यतिः क्षेपे व्यत्यासे सति तयोः साम्यमेव भवति न परिचार्यपरिचारकभावः। ब्राह्मणादिरप्यनार्यकर्मा चेन्न ज्ञूद्रेण परिचरणीयः । ज्ञूद्रोऽप्यार्यकर्मा

१ क. ख. घ. °स्यानपू । २ ग. °मः स्वाहाये स्वधाये । ३ ग. °व भवत्विह । घ. °व भवत्युत । ४ ग. °वंभन्त । ५ क. ख. घ. °पेऽभ्यासे ।

चिद्रनार्थकर्मभिरितरैर्जात्यपकर्षेण नावयन्तव्य इति । एतेन ब्राह्मणक्षत्रियौ क्षत्रियवैश्यौ च व्याख्यातौ । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ]॥ ६९॥ इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रश्चे प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

#### अथ द्वितीचोऽध्यायः।

आर्यानार्ययोर्न्यतिक्षेपे निवारियता राजा । अतस्तद्धमानाह— राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम् ॥ १ ॥

राजाऽभिषिक्तः सर्वस्य स्वजनपदवर्तिनो जनस्येष्टे निग्रहानुग्रहादिषु । किमविशेषेण नेत्याह—न्नाह्मणवर्जे ब्राह्मणान्वर्जियत्वा । ततस्ते च्यवन्तोऽपि स्वधिरसान्त्वेन स्थाप्याः । सर्विकियासु स्वातन्त्र्यख्यापनार्थे वचनम् । यथाऽऽह नारदः—

अस्वतन्त्रौः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रः पृथिवीपतिः ॥ इति ॥ १ ॥ शास्त्राविरुद्धेष्वेवास्य स्वातन्त्र्यमित्याह—

साधुकारी साधुवादी ॥ २ ॥

साधुकारी शास्त्राविरुद्धाचरणशीलः। साधुवादी व्यवहारकाले स्वपक्षा-पर्पेक्षसमवादी ॥ २ ॥

त्रय्वामान्वीक्षिक्या वाडिभिविनीतः ॥ ३ ॥

ऋग्यजुःसामात्मकास्त्रयो वेदास्त्रयो । अथर्षणश्च वेदस्तेष्वन्तर्भवति । तत्रापि हि मन्त्रा ऋचे। यजूंषि वा भेदच्यवहारस्तु प्रवचननिमित्तः । शान्ति-कपौष्टिकादिमयेयभेदनिबन्धनो वा । आन्वीक्षिकी न्यायविद्या । तयोरिभिवि-नीतो गुरुभिः सम्यक् शिक्षितः । मनुस्तु—

त्रेविद्येभ्यस्त्रथीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्।

आन्वीक्षिकीं चाऽऽत्मविद्यां वातीरमभं च छोकतः ॥ इति ॥ ३ ॥

शुचिर्जितिन्दियो गुणवत्सहायोपायसंपन्नः ॥ ४ ॥

शुचिः, अन्तः परद्रव्यादिष्वस्पृदः, बहिः स्नानादिपरः । जितेन्द्रियः

१ ग. °मीत्सत्त्वेन न स्था°। २ क. 'वीवितिकया'। घ. 'वीवितिकया'। ३ ग. 'त्रा द्विजाः सर्वे स्व°। ४ क. ख. घ. 'पक्षसूनृतवा'।

स्त्रियोऽक्षा मृगया पानमित्यादिव्यसनरहितः । गुणीः शान्त्यादयः । तद्वद्भिः स्त्रिसामादिभिः सहायैः संपन्नः समवेतः । सामादिभिश्वोपायैः संपन्नो देशः कालावस्थानुरूपं तेषां प्रयोक्ता । सर्वत्र स्यादिति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते ॥ ४ ॥

समः प्रजासु स्यात् ॥ ५ ॥

व्यवहारकाले द्वेष्ये प्रिये च समः स्यात् ॥ ५ ॥ हितमासां कुर्वीत ॥ ६ ॥

अासां भजानां योगक्षेमयोरवाहितः स्यात् ॥ ६ ॥

तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्यः ॥ ७ ॥

तमेवंगुणं राजानमुपरि सिंहासनादाबुधैरासीनमधस्ताद्भूमावेवाऽऽसीरन्। किमविशेषेण । न । अन्ये ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणव्यतिरिक्ताः । अध उपासीर-नित्येव सिद्ध उपर्यासीनामिति स्वभावानुवादः । सर्वदाऽयम्रुपर्यासीनो भवति न तु रहस्यापि भूमाविति ॥ ७ ॥

तेऽप्येनं मन्येरन् ॥ ८॥

तेऽपि ब्राह्मणा एनं राजानं मन्येरकाशीर्वादाभिः पूजयेयुः ॥ ८ ॥ वर्णानाश्रमांश्र्य न्यायतोऽभिरक्षेत् ॥ ९ ॥

वर्णा ब्राह्मणादयः। आश्रमा ब्रह्मचर्यादयः। ताद्वायतो यथाशास्त्रं पष्टां-शादिभागस्वीकारेणाभिरक्षेदिनि । रक्षेत् । यथा वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानेन निरपायास्ते भवेयुः। अथवा न्यायत इति यथा देशादिधर्माणां भङ्गो न भवति था रक्षेदिति । अनुलोमादयोऽवान्तरमभवा वर्णी एष्वेवान्तर्भूताः । रक्षणं सर्वभूतानामिति चोरादिभ्यो रक्षणं पूर्वोक्तम्। इदं तु वचनं वर्णाश्रमः धर्मेषु संकरो मा भूदिति ॥ ९॥

चलतश्वेतान्स्वधर्भे स्थापयेत् ॥ १०॥

ते यद्यालस्यादिना स्वधमीचलेयुस्ततश्रलत एतान्स्वधर्म एव निष्ट्रश्च स्थापयेदि।ते ॥ १० ॥

कस्मात्पुनरेवमसौ करोतीत्याह—

१ ग. °णाश्वारित्राद°। २ क. ख. °था पूजर्यादे°। घ, °था पूजेदि°। ३ ग. °णाश्रमेध्वे°।

# धर्मस्य हांशभागभवतीति ॥ ११ ॥

विज्ञायते हि यस्माद्रक्षतो धर्मस्यांशो भवति । उपलक्षणमेतत् । अरक्षतोऽप्यधर्मस्यांशो भवतीति ज्ञेयम् । अत्र मनुः—

सर्वतो धर्मणड्भागो राज्ञो भवति रक्षणात् । अधर्मस्यापि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ इति ॥ ११ ॥

बाह्मणं च पुरोदधीत विद्याभिजनवाशूपवय:-शीलसंपन्नं न्यायवृत्तं तपस्विनम् ॥ १२ ॥

स एव बहुश्रुतो भवतीत्यारभ्योक्ता विद्या। विशिष्टकुळे जन्माभिजनः। वाक्संस्कृता भारती। रूपं मनोहरम्। वयो मध्यमं नातिबाळो नातिस्थविर इति। शीळमन्तः करणशुद्धिर्वाद्यां वाऽनुष्ठानम्। एतैर्निद्यादिभिः संपन्नं समृद्धम्। न्यायवृत्तं लोकाविरुद्धाचारम्। तपस्विनमभोगपरम्। एवंभूतं ल्लाह्मणं पुरो-द्यीत पुरोहितं कुर्वीत ॥ १२॥

सर्वेषु कर्ममु पुरो धीयत इति पुरोहितस्तदर्शयाते-

तत्प्रसूतः कर्माणि कुवर्ति ॥१३॥

तेन पुरोहितेन प्रसूतोऽनुज्ञात इद्मित्यं कर्तव्यमिति कृतोपदेशः कर्माणि श्रोतस्मार्तादीनि पौराणिकानि नित्यनैमित्तिकानि शान्तिकपौष्टिकान्याभिचा-रिकाणि कुर्वीत । तत्प्रसूत इत्यस्य मूलत्वेन ब्राह्मणमाकर्षति ॥ १३ ॥

> बसप्रसूतं हि क्षत्रमृध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ॥ १४ ॥

ब्रह्म ब्राह्मणस्तेन प्रसूतमनुज्ञातं हि क्षच्चं क्षित्रयमृ[यजातिर्क्त]ध्यते समृद्धं भवतीति न व्यथते न कुरुश्चिद्धिभेति । निर्पायं स्यादित्यर्थः । इत्येवं प्रकारेण विज्ञायते परम्परया दृश्यते ॥ १४ ॥

यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः प्रब्रुयुस्तान्याद्रियेत ॥ १५ ॥

दैवचिन्तका ज्योतिर्विदः । जत्पातचिन्तकाः शक्कनज्ञाः । जत्पातानां चाग्रे फलानि जानते । ते यत्श्रव्युरिद्यन्यग्रहवैक्कतिषद्यद्य दुःशकुनमयमद्योत्पातोऽय-मेषां परिहार इति च तान्यपि सर्वाण्याद्वियेत नोपेक्षेत ॥ १८॥ किमर्थम् —

#### तद्धीनमपि ह्येके योगक्षेमं प्रतिजानते ॥ १६ ॥

न केवलं रक्षणादिविहितानुष्ठानं किं तिहैं तदधीनमि दैवोत्पातिचन्तः केर्यहवैक्ठतादौ यत्कर्तव्यतया प्रोक्तं तदधीनमि योगक्षमं भवति । अलब्धस्य लाभो योगः । लब्धस्य रक्षणं क्षेमः । तयोः समाहारद्वंदैः । आयोगप्रजा विन्देद्योगक्षेमो नः कल्पतामित्यादावेकविंशत्यादिवत्परविल्लङ्गता । तद्यथा- एकश्र विंशतिश्रैकविंशतिः । तं योगक्षेमं प्रतिजानत एक आचार्या हिति ॥ १६॥

शान्तिपुण्याहरूवस्त्ययनायुष्मन्मङ्गलसंयुक्तान्याभ्यु-दियकानि विदेषणसंवननाभिचारदिषद्व्युद्धियु-कानि च शालाशौ कुर्यात् ॥ १७ ॥

तत्राऽऽपस्तम्बो राज्ञस्तु विशेषाद्वस्याम इति प्रकृत्य वेश्माऽऽवस्यः, सभे।ति शिस्थानान्यभिसंधायाऽऽह—सर्वेष्वेवाजस्रा अग्नयः स्युरिप्रपूजा च नित्या यथा यहमेध इति । तेषामन्यतमोऽत्र शालाग्निर्नोपासनो नापि नेताग्निगिशिष श्रौतेषु श्रौतेषु कमेसु तयोनियतत्वात् । शान्तिसंयुक्तं दैवोत्पातचिनतकसूचितापचयनिष्टस्यर्थं यत्त्रियते ग्रह्मान्तिमहाभान्त्यादि । पुण्याहसंयुक्तं दिनदोषनाभाय विवाहादौ यत्त्रियते । स्वस्त्ययनसंयुक्तं यात्रादौ यत्त्रियते । आयुष्पत्संयुक्तं जन्मनक्षः त्रादावायुर्वेद्धचर्थं यत्त्रियते । दूर्वाहोमादि मङ्गलसंयुक्तं यहमवेशादौ यत्त्रियते वास्तुहोमादि । एतान्याभ्युद्धियकान्यभ्युद्धविनिमित्तानि । विद्वेषणसंयुक्तं येनास्य शत्रुः प्रकृतीनां विद्वेष्यो भवति । संवननसंयुक्तं येनास्य शत्रुः प्रकृतीनां विद्वेष्यो भवति । संवननसंयुक्तं येनास्य शत्रुः प्रकृतीनां विद्वेष्यो भवति । संवननसंयुक्तं येनास्य शत्रु । क्रद्धिमावो व्युद्धिः । दिष्तां व्युद्धिद्वय्युद्धः । येनास्य शत्रु वो विगतैत्र्यर्थे भवन्ति । खचाटना दिन्येतानि च शालागौ कुर्यात् । कः । राजा । तस्य च कर्तृत्विमदमेव । यैत्तरसंविधातृत्वमर्थसंत्रदानादिना । तद्यथा योऽप्येकान्ते त्रुष्णीमासीनो भक्तवीः जवलीवर्दैः प्रतिसंविधत्ते सोऽप्युक्तये पश्चिमिद्देशेः कृष्यतीति । अपर आहन

<sup>🤋</sup> ग. °द्वः । योगक्षेमः प्र°ारक. ख. घ. यदुत सं°ा ३ ग. °ह्र्स्तैः क्व°।

आश्युद्धिकानि पुरोहितः स्वयं कुँगीदितराणि कारयेदिति। यस्मिश्रामानाः भ्युद्धिकानि न तत्रेतराणि कुर्वन्ति किंत्वग्न्यन्तरे पूर्वोक्तानामन्यस्मिन्॥१०॥ यथोक्तमृत्विजोऽन्यानि ॥ १८ ॥

अन्यानि गार्ह्याणि श्रीतानि च तानि कर्माणि यथोक्तं यस्मिन्कर्णाणि या-मन्त ऋत्विज उक्तास्तावन्तः कुर्युः । तद्यथा—औपासने चामिहोत्रे चाध्वर्युरेकः । दर्शपूर्णमासयोश्रत्वारः । चातुर्मास्ये पश्च । पशुवन्धे षद् । ज्योतिष्टोमादौ षो-दश् । अत्र मनुः—

पुरोहितं च वृणुयाद्वृणुयादेव चर्त्विजः ॥ इति ।
तत्र येष्वेव ऋत्विकतत्र पुरोहितोऽध्वर्ध्वक्षेत्यन्ये ॥ १८ ॥
तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राणयङ्गान्युपवेदाः
पुराणम् ॥ १९ ॥

व्यवहरन्त्यनेनेति व्यवहारः । तस्य राज्ञः प्रजापालनेऽधिकृतस्य वेदादीनि व्यवहारसाधनानि । यथा वेदादिष्वभिहितं तथा व्यवहरेदिति । व्यवहारो लोकमर्यादास्थापनम् ॥ १९ ॥

देशजातिकुलधर्माश्चाऽऽम्नायैरविरुद्धाः प्रमाणम् ॥ २०॥

देशधर्मेषु जातिधर्मेषु च प्रतिनियतमनुष्ठीयमानेषु यद्यपि वेदादि मूलभूतं नीपलभ्यते तथाऽपि यदि वेदादिभिविरोधो न भवति तथेव ते परिपाल नीया न तु मूलानियोगेन विहन्तव्या इति । तत्र देशधर्माः— मेषस्थे सवितिर चौलेषु कुमार्यो नानावणे रजोभिभूमावादित्यं सपिश्वारमालिख्य सायं प्रातः पूजयन्ति । मार्गशीष्यी चालंकृता ग्रामे पर्यट्य यञ्जब्धं तदेवाय निवेदयन्ते । कंकटस्थे सवितिर पूर्वयोः फल्गुन्योभगवतीमुमामाराध्य यथाविभवमक्द्रैचोऽ क्कुरितं मुद्रलवणं च प्रयच्छन्ति । मीनस्थे सवितर्भुत्तरयोः फल्गुन्योगृह-मेषिनः श्रियं देवीं पूजयन्ति । जातिधर्धाः श्रद्धा विवाहे मध्ये स्थूणां निखाय सहस्रवर्तीरेकस्यां स्थाल्यां निधाय प्रतिवर्ति दीपानारोप्य वधूं हैंस्ते गृहीत्वा प्रदक्षिणयन्ति । अन्यद्प्येवंजातीयकं द्रष्ट्व्यस् । कुल्प्यमीः—केचिन्मध्य शिखाः । केचित्पृष्टशिखाः । प्रवचनादयम्तु कालभेदेनोभयतःशिखाः।

१ क. °वेशः ° पु॰ । २ ग. °लानुपयो ° । ३ ग. °भ्योऽङ्क्रितान्मुद्राह्नँ । ४ ग. ह्दो ।

संबन्धश्रेतेस्तैः स्ववर्गीरिति । ये त्वास्नायविरुद्धा मातुलसुतापरिणयनगु, अनः धीत्य वेदानन्यत्र श्रम इत्यादयो देशधर्मा नेह प्रमाणस् ॥ २०॥

कर्षकवणिकपशुपालकुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे ॥ २१ ॥

कर्षकाः कृषिजीविनः । वणिजः क्रयविक्रयव्यवहारपराः । पशुपाला गो. पालाः । कुसीदिनो वार्धुषिकाः । कारवस्तक्षरजकादयः । एते स्वे स्वे वर्गे स्ववर्गसंवेदे प्रमाणम् ॥ २१ ॥

ततश्च कर्षकादिषु धर्मविपतिपत्तौ सत्यां---

तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्त्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था ॥ २२ ॥

तेभ्यस्तत्तद्वर्गभ्यो यथाधिकारं ये यत्र वर्गे व्यवस्थापकत्वेनाधिकृतास्ते-भ्योऽर्थानाचारभकारान्मत्यवहृत्य श्रुत्वाऽवधार्य धर्मव्यवस्था कार्या । इत्थमः स्माकं निकाम आचार इति तैरुक्ते तथैव व्यवस्थाप्यमिति ॥ २२ ॥

अथ ते पक्षपातेन मिथ्या ब्र्युस्तदा कथं तस्वं ज्ञातव्यम्-

न्यायाधिगमे तर्कीऽभ्युपायः ॥ २३ ॥

न्याययुक्तस्यार्थस्याधिगमेऽवधारणे तर्कोऽनुमानमभ्युषायः । अभिर्धात्क र्थानुवादी । तत्र मनुः--

> आकारेरिाङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या अहर्षितेन च। नेत्रवक्त्रविकारैश्र गृह्यतेऽन्तर्गतं यनः ॥ इति ॥ २३ ॥

ततश्च-

तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेत्॥ २४ ॥

तेन तर्केणाभ्यू हैव पयमर्थी भवितुमईतीति निश्चित्य यथाक्यानं यत्र पक्षेऽ र्थस्तत्र गमयेत् ॥ २४ ॥

. अथाऽऽत्मन एकाकिनस्तर्केणापि दुरिधगगत्वे सति--

विपतिपत्ती त्रैविखवृद्धेभ्यः प्रत्यवहृत्य निष्ठां गययेत् ॥ २५॥ विभितपत्तो सत्यां दुरिधगमत्वे सति त्रैविद्यद्यद्धानसमानाय्य तैः सह

<sup>\*</sup> ग. पुस्तके समासे भाषितेनीति पाठान्तरम्।

१ ग. °काय आ °। २ ग. न्यायार्थस्याधि ।

विचार्यार्थतस्त्रं तेभ्यः मत्यवहृत्य निष्ठां गमयेत् । यत्र पक्षेऽर्थी निष्ठितस्तं गमयेत् ॥ २५ ॥

किमेवं कुर्वतो भवति—

तथा ह्यस्य निःश्रेयसं भवति ॥ २६ ॥

एवमस्य निर्णयं कुर्वतो निश्रेयसमुभयोर्छोकयोर्भवीते । इहं जनानुरागे-णामुत्र धर्मप्राप्तया चौति हेतोः ॥ २६ ॥

न केवर्छ राज्ञ एव सिद्धिः। किं तर्हि सह निर्णेतॄणां ब्राह्मणानामपीति दर्शयितुं श्रुतिमुदाहरति—

ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्तं देविपितृमनुष्यान्धारयतीति विज्ञायते ॥२०॥

ब्रह्म त्रैविचलक्षणं क्षत्रेण संयुक्तं राज्ञा सह धर्मे विविश्वदेविपतृमनुष्या-न्यारयतीति श्रुतिसिद्धम् । एवं निर्णये कृते यथोक्तं कर्मानुतिष्ठान्ति मनुष्याः । तच्च धर्म्य कर्म देवा उपजीवन्ति पितरश्च न क्षीयन्त इति न्यायेन सर्वेषां धारणं भवतीति ॥ २७॥

अथ दौःशिल्याद्व्यवस्थां नार्नुंमन्यन्ते ततः— ६ण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत् ॥ २८॥

द्मनयोगादण्डक्ष इस्य दण्डत्विमत्याहुर्धभिज्ञाः । तेनादान्तानवश्यान्दमयैदृशं नयेत् । दण्डेनादान्तान्दमयेदित्येवं सिद्धे दण्डः—

धिरदण्डं प्रथमं क्रियोद्दाग्दण्डं तदनन्तरम् ।
तृतीयं धनदण्डं तु चधदण्डं ततः परम् ॥
देवदानवगन्धवी रक्षांसि पतगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्प्यन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ इति ॥ २८ ॥

अभैवं शास्त्रवश्यतया राज्ञा च स्वधर्मे स्थाप्यमानानां वणीनामाश्रमाणां च कथं सिद्धिरित्यत आह—

> वर्णाश्रमाः स्वस्वधमनिष्ठाः प्रत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलक्षपायुःश्रुतचि-

१ ग. वितीति । २ ग. हि प्रजानु । ३ ग. निर्णयतां । ४ ग. तुवर्तस्ते । ५ ख. ग. घ.

# त्र(वृत्त)वित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते ॥ २९ ॥

वर्णा ब्राह्मणादयः। अश्रिमा ब्रह्मचर्यादयः। ते स्वधर्मनिष्ठा वर्णभयुः क्तानाश्रमप्रयुक्तानुभयप्रयुक्तांश्र धर्माननुष्ठितवन्तः प्रेत्य मरणेन लोका-न्तरं गत्वा तस्य तस्य कर्मणः फलं स्वर्गादिकमनुभूय ततस्तद्नन्तरं शेषेण भ्रक्ताविशष्टिन कर्पणा विशिष्टदेशादिकानभुक्त्वा जन्म प्रतिपद्यन्ते । तत्र विशि ष्ट्रशब्दो देशादिभिः सर्वैः संबध्यते । विशिष्टो देश आयावतादिः । विशिष्ट जातिर्ज्ञोद्धाणजातिः । विशिष्टकुलमध्ययनादिसंपन्नम् । विशिष्टरूपं कान्तिमत् । विशिष्टायुः सहषोडशं वर्षशतम् । सहषोडशं वर्षशतमजीवदिति दर्शनात्। रोगरहितत्वमप्यायुषो विशेषः। विशिष्टश्चतं ब्राह्मणश्च बहुश्चत इत्यत्र व्याख्याः तम् । विशिष्टदत्तमनुपाधि चारित्रम् । विशिष्टवित्तं धर्मार्जितं धर्मे प्रयुज्यमानं च । सुखं निरपायस्थानाधिष्ठानेनानिषिद्धसुखसेवनम् । विशिष्टमेधा ग्रन्थार्थः योग्रहणशक्तिरिति । भेधाशब्दे सकारान्तत्वमार्षे सुमेधसो दुर्मेधस इत्यादिष्वेव द्रीनात् । कर्माणि भुज्यमानानि पुण्यान्यपुण्यानि च सन्नेषाण्येवं भुज्यन्ते । ऐहिकस्य शरीरग्रहणादेरपि पुण्यापुण्यनिबन्धनत्वात् ॥ २९॥

#### विष्यञ्चो विषरीता नश्यन्ति ॥ ३०॥

ये वर्णाश्रमाः स्वानि कर्माणि यथावनानुतिष्ठन्ति ते विपरीता विष्वश्री मानायोनीर्गच्छन्तो नश्यन्ति । अनर्थपरम्पराभनुभवन्तीति ॥ ३० ॥

## तानाचार्योपदेशो दण्डश्च पालयते॥ ३१॥

तान्विपरीतान्यथोक्तमकुर्वतो वर्णान।श्रमाश्राऽऽचार्यीपदेशस्तावत्पालयते। सत्राप्यतिष्ठतो राजदण्डः ॥ ३१ ॥

यत एवम्-

## तस्माद्राजाचार्यावनिन्यावनिन्यौ ॥ ३२ ॥

तस्माद्धेतो राजाचायौँ मान्यावनिन्द्याविति । यद्यपि नियमनकाले हितैः षितया प्रमुखषुरुषौ भवतस्तथाऽपि तयोर्निन्दा न कार्यो । [ अभ्यासोऽध्यायः समाप्त्यर्थः ॥ ३२ ॥

# इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयपश्चे द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

# ३ तृतीयोऽध्यायः ] **हरदत्तकृतमिताक्षराद्वात्तसाहितानि ।**

#### . अथ तृतीयोऽध्यायः।

दण्डेनादान्तान्दमयेदित्युक्तम्। तत्र कियत्यपराधे कियान्दण्ड इत्यत आह— शूद्रो द्विजातीनिभिसंधायाभिहत्य च वाग्दण्डपारु-ष्याभ्यामङ्ग्रामोच्यो येनोपहन्यात्॥ १॥

श्रुश्रमुर्थो वर्णः। स द्विजातीन्त्राह्मणादीं स्थानवर्णान् । वाक्पारूष्येणाभिः संधायाभिभूय दण्डपारूष्येणाभिहत्य च । अभिरभिसंधिपूर्वे बुद्धिपूर्वे ताडः यित्वा। दण्डग्रहणं हस्तादेरप्युपलक्षणम्। एवं कुर्वन्नङ्गमोच्योऽवयवेन वियोः जनीयो येनाङ्गेनोपहन्यादपराधं कुर्यात्तदङ्गं मोच्यः। हस्तेन ताडने हस्तच्छेदः पादेन ताडने पादच्छेदो वाचा जिह्वाच्छेदः। अत्र मनुः—

येनाङ्गेनावरो वर्णा ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्। तदङ्गेः तस्य च्छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम् ॥ इति ।

पारुष्यग्रहणात्परिहासेनावियवचने परिहासादिना ताडने च नेदं भवति॥१॥

आर्यस्च्यित्रगमने छिङ्गोद्धारः स्वहरणं च ॥ २ ॥

शूद्र इति प्रकृतं षष्ठचन्त्रभपेसते । आयीक्षेत्रिणिकाः । तेषां चेत्स्त्रयं शूद्रोऽ भिगच्छेत्तस्य लिङ्गोदारो लिङ्गोत्पाटनं कार्यं यच यावच स्वं तस्य च हरणं दण्डः । आयीभिगमनिमत्येव सिद्धे स्त्रीग्रहणम् , आर्यग्रहीतायां शृद्रायामपीति सूचनार्थम् । तत्र वैद्यस्त्रियां स्वहरणं सिच्चयायां लिङ्गोद्धारः । ब्राह्मण्या- सुभयमिति ॥ २ ॥

#### गोप्ता चेद्वधोऽधिकः॥ ३॥

स यदि शूद्रस्तासां गोप्ता रक्षिता भवति तदा वधः कार्यः । अधिकग्रह-णात्पूर्वीक्तदण्डद्रयमपि भवति ॥ ३ ॥

> अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्वपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूर-णमुदाहरणे जिह्वाच्छेदी धारणे शरीरभेदः ॥ ४ ॥

अथ हेति वावयालंकारे । उपश्रुत्य बुद्धिपूर्वमक्षरग्रहणधुपश्रवणम् । अस्य

श्रुद्रस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां त्रपुणा जतुना च द्रवीकृतेन श्रोत्रे प्रतिपूर् यितव्ये । उपश्रवणशब्देन यदृच्छया ध्वनिमात्रश्रवणे न दोषः । स चेद्द्विः जातिभिः सह चेदाक्षराण्युदाहरेदुँ चरेत्। तस्य जिह्वा छेद्या । धारणे सति यदाऽन्यत्र गतोऽपि स्वयमुचारियतुं शक्रोति ततः परश्वादिना शरीरमस्य भेद्यम् ॥ १ ॥

## आसनशयनवाक्पथिषु समप्रेप्सुर्दण्डचः ॥ ५ ॥

भूदुश्चेदासनादिषु द्विजातिभिः सह साम्यं प्रेप्सति तत्तुल्यभावं ततोऽसौ दण्डचः । दण्डश्चाऽऽपस्तम्बेन दर्शितः ---

वाचि पथि शय्यायामासन इति सभी भवतो दण्डताडनम् । इति । दण्डेन नासौ ताड्य इति । अत्र मानवो विशेष:-

सहासनमभिषेप्सुक्त्कृष्टस्यापकृष्ट्वः । कैट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्पिजी वाऽप्यस्य कर्तयेत् ॥ इति ॥ ५॥

#### शतं क्षत्रियो बाह्मणाकोशे ॥ ६ ॥

क्षञ्चियश्रेद्वाह्मणमाक्रोशेद्वाचा परुषया निन्देत्ततः शतं दण्डचः। दण्डमकर्णे सर्वत्र ताम्निकस्य कार्षापणस्य ग्रहणिमति स्मार्तो व्यवहारः । शतं कार्षाः पणानि दण्डचैः । दण्डपारुष्ये द्विगुणम् । अथाऽऽह बृहस्पतिः—

> वाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते। तस्यैव द्विगुणं दण्डं कारयेन्मरणाद्दते ॥ १ ॥ इति ॥ ६ ॥ अध्यर्ध वैश्यः ॥ ७ ॥

वैरयस्त ब्राह्मणाक्रोशेऽध्यर्ध शतं दण्डचोऽधीधिकं पश्चाशद्धिकं शतं दण्डचः ॥ ७ ॥

ब्राह्मणस्तु क्षित्रिये पञ्चाशत् ॥ ८ ॥

क्षत्रियात्रोशे ब्राह्मणस्तु पश्चाशत्पणान्दडचः ॥ ८ ॥

तदर्भ वैश्ये ॥ ९ ॥

वैश्याकोशे तदर्धे पश्चविक्षतिपणान्दण्डचः ॥ ९ ॥

१ ग. °दुचारयेत्। २ ग. राज्ञा। ३ क. ख. घ. °ण्डयः। वाक्पा ।

#### न शुद्रे किंचित्॥ १०॥

शूद्धे त्वाकुष्टे न किंचिदापि द्रव्यं ब्राह्मणो दण्ड्यः । तदिदं न वक्तव्यमव-चनादेव दण्डाभावः सिध्येत् । किंतु क्षिययैक्ययोः शूद्धाक्रोशे दण्डपापणार्थ-मुक्तम् । तदुक्तमुश्चनसा—

शूद्रमाक्रुश्य क्षत्रियश्रतुर्विश्वतिषणान्दण्डभाग्वैश्यः षट्त्रिंशत् । इति ॥ १०॥ ब्राह्मणराजन्यवन्क्षत्रियवैश्यो ॥ ११॥

ब्राह्मणराजन्ययोः परस्पराक्रोशे यादृशो दण्डस्तादृशः क्षत्रियवैश्ययोः पर-स्पराक्रोशे । तत्रश्चेवं सूत्रमूहितन्यम् । शतं वैश्यः क्षत्रियाक्रोशे । क्षत्रियस्तु वैश्यं पञ्चाशत् । एवंमन्तरप्रभवेष्वपि द्रष्ट्रव्यम् । अत्र जमद्शिः—मातृतुल्य-मनुलोमानां पितृतुल्यं प्रतिलोमानामिति ॥ ११ ॥

**बक्तः साहसद्ण्डः । स्तेयद्ण्डमाह**—

#### अष्टापायं स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य ॥ १२ ॥

स्तेयं चौर्यम् । स्तेयोपात्तं द्रव्यं किल्बिषानिमत्तत्वात्किल्बिषमुच्यते । स्तेये-नोपात्तं द्रव्यमष्टगुणमापादनीयं शूद्रस्य । कर्तिरे षष्ठ्येषा । स्तेयिकिल्बिषं शूद्रोऽष्टगुणमापादयेद्राज्ञे दण्डरूपेण प्रतिपादयेदिति । तेत्रैको गुणः स्वामिने देयः । शेषो पाञ्चे । उक्तं च चोरहृतमवजित्येत्यादिना ॥ १२ ॥

## द्विगुणीत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णम् ॥ १३ ॥

इतरेषां वैदयादीनां स्तेयकिलिवपाणि मितवर्णे द्विगुणोत्तराण्यापादनीयानि । वैदयस्य षोडदागुणं क्षञ्चियस्य द्वात्रिवद्गुणं ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिगुणः मिति ॥ १३ ॥

करमादिद्मेविमत्याह—

## विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम् ॥ १४ ॥

यथा यथा वर्णोत्कर्षेण विद्योत्कर्षस्तथा तथा विहितातिक्रमे दण्डभूयस्त्वं भवति । निषेधदोषं ज्ञात्वाऽपि प्रवर्तमानस्य दोषाधिक्यं भवति । अजानतः स्त्वन्धकूपपतनबद्दुग्रहोऽस्ति । अष्टापाद्यमित्यादेरपवादः ॥ १४ ॥

१ क. ख. घ. °वमन्यतरप्र°। २ ग. ° नैकनुणं स्वामिने देयं शे°।

## फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चऋष्णलमल्पम् ॥ १५॥

फलमाम्रादि । हरितधान्यं स्तम्बेऽवस्थितं त्रीह्यादि । शाकं वास्तुकादि । एतेषां स्तेयेनाऽऽदाने पश्चकृष्णलं दण्डः । कृष्णलं गुञ्जाबीजपमाणम् ।

> माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः काषीपणस्य हि। कृष्णलस्तु चतुर्थीशो माषस्यैष प्रकीर्तितः ॥ इति ।

पञ्चानां कृष्णलानां समाहारः पञ्चकृष्णलम् । अल्पं तचेत्फलादि अल्पग्ध-दरपूरणमात्रम् । अधिके त्वष्ठापाद्यमेव ॥ १५ ॥

## पशुपीडिते स्वामिदोषः ॥ १६ ॥

पशुभिरुपहते सस्यादौ पशुमतो दोषः । दण्डपरिमाणं वक्ष्यति ॥ १६ ॥

## पालसंयुक्ते तु तस्मिन् ॥ १७ ॥

स चेत्पशुः पाछाय स्वामिना समर्पितस्तदा तस्मिन्पाले दोषः। पालयः तीति पालो गोपालः । इदं प्रमादकृते, बुद्धिपूर्वे तु द्विगुणो दण्डः । तथा स्मृत्यन्तरे दर्शनात् ॥ १७ ॥

#### पथि क्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोः ॥१८॥

क्षेत्रिकः क्षेत्रवान्यस्य क्षेत्रं पथ्यनाष्ट्रतं भवति तत्र पशुपीडिते पालक्षेत्रिकः योरुभयोईण्डोऽर्धमर्धम् । पालस्यानवधानात्क्षेत्रिकस्य वृत्त्यकरणाच ।

वृतिं च तत्र कुर्वीत याम्रष्ट्रो न।वलोकयेत्।

इति मानवे दर्शनात् ॥ १८ ॥

दण्डपरिमाणमाह---

#### पश्च माषा गवि ॥ १९॥

उशनसा माषो दर्शितः--

माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः कार्षापणस्य हि। काकिणी तु चतुर्थीको माषस्यैष प्रकीर्तितः । इति ॥

माषाः पश्च गोपीडिते सस्यादौ दण्डः ॥ १९॥

#### षडुष्ट्रखरे ॥ २० ॥

द्वंदैकवद्भावः । उष्ट्रखरे तूर्पंहन्तिर पत्येकं षण्माषा दण्डः ॥ २०॥ अश्वमहिष्योदेश ॥ २१॥

लिङ्गमिविविक्षितम् । अश्वे मिहिषे च पत्येकं दश माषा दण्डः ॥ २१॥ अजाविषु द्वौ द्वौ ॥ २२॥

अजेष्वविषु चोपसंहन्तृषु द्वौ द्वौ माषौ । संभूय चरन्तीति बहुवचनम् । प्रत्यजं प्रत्यविकं द्वौ द्वौ दण्डः ॥ २२ ॥

#### सर्वविनाशे शदः॥ २३॥

यथा पुनः मरोहो न भवति तथा सर्वविनाशे शदो दण्डः । शद इति भाग् गाभिधानस् । याचांस्तत्र भाग उत्पत्स्यते तावत्स्वाधिने देयम् । राज्ञे चानु-रूपो दण्डः ॥ २३ ॥

शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायां च नित्यं चैलिपण्डा-दृध्वं स्वहरणम् ॥ २४ ॥

शिष्ठं विहितम् । नित्यं शिष्टस्याकरणे नित्यं च मतिषिद्धसेवायां चैलिपिण्डादूर्ध्वं चैलमाच्छादनं पिण्डो ग्रासस्ताम्यामूर्ध्वं यावता तयोर्निष्ठत्तिस्ततोऽधिकं यत्स्वं तस्य हरणं कार्यम् । अच्छादनासनार्थं यिकचित्परिहाप्यावशिष्ठमस्य स्वं हर्तव्यमित्येवमते। निवृत्तेः ॥ २४ ॥

अदत्तादाननिषेधविषयेऽपवादमाह---

गोग्न्यर्थे तृणमेधान्वीरुद्दनस्पतीनां च पुष्पाणिं स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम् ॥ २५ ॥

अग्निः श्रोतस्मार्तादिनं छोकिकः । गवार्थे तृणानि । अग्न्यर्थे एघान्वीरुद्वनस्पतीनाम् । छतानां वृक्षाणां पुष्पाणि देवतार्चनार्थानि नोपभोगार्थानि ।
गवाग्निसाहचर्याद्वेवतार्थानीति गम्यते । एतानि तृणादीनि स्वामिभिरदत्तान्यिष स्ववदाददीत । यथा स्वामी निःशङ्कमादत्ते तद्वदाददीत । ते वीरुद्वनः
स्पतयोऽपरिवृताश्चेत्तेषां फछान्यिष स्ववदाददीत न स्वाम्यपेक्षा । फछिवषयः
मेतदपरिवृतत्वं न तृणादिविषयम् । पृथग्वाक्यत्वात् ॥ २५ ॥

## कुसीदवृद्धिर्धम्या विंशतिः पश्चमापिकी मासम् ॥ २६ ॥

वृद्ध्यर्थे प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य कुसीदसंज्ञा। माषः कार्षापणस्य विंज्ञतितमो भाग इत्युश्चनसोक्तम् । पश्च माषा वृद्धिरूपेण दीयन्ते यत्र विंशतौ सा पश्चन माषिकी । तदस्मिन्वृद्धचायलाभशुरकोपदा दीयत इत्यत्रार्थे प्राग्यहतेष्ठक् । अध्यर्धपूर्वद्विगोर्छगसँज्ञायामिति छक्पाप्तो न कृतः स्वाच्छन्यादिषणा । कार्षाः पणानां विंशतिः प्रतिमासं पश्चमाधिकी यथा भवति तथा भवन्ती कुसीदवृद्धिः धर्मादनपेता ।

अत्र मनुः-

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवर्धिनीव् । अश्वीतिभागं गृह्वीयान्मासाद्वार्धुषिकः शतः ॥ इति ।

अत्रापीयमेव दृद्धिक्ता । कथम् । पणस्य विंशतितमो भागो मापः । पणानां विंशतिश्रतुःश्वती माषाणां संपद्यते । चतुःशत्याः पश्च माषा वृद्धिर-भीतेरेकः । पश्चभतीति यर्श्वतुरशतीति (१) ।

याज्ञवल्क्यस्तु---

अशीतिभागो दृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुःपञ्चक्रमन्यथा ।। इति ।

विश्वासार्थं यदाधीयते सुवर्णादि तद्धन्यकम् । तदुक्तेः धनभयोगे वर्णानुः पूर्व्याद्वाह्मणादिष्वधमणेषु धनं द्वित्र्यादियुक्तं क्रमाद्भवति॥ २६ ॥

#### नातिसांवत्सरीमेके ॥ २७ ॥

येयमशीतिभागलक्षणा धम्या वृद्धिस्तायतिसांबरसरीं संवत्सरेऽतिकान्ते भवां न गृह्णीयात्, एकस्मिन्नेव संवत्सरे प्रातिमासमधीतिभागो प्राह्णकत उदर्व न किंचिदिप ग्राह्ममेषा धम्या भवतीत्येके मन्यन्ते । अतिसांचरक्षीमिति रूपसिद्धिश्चिन्त्या ॥ २७ ॥

स्वयतमाह---

## चिरस्थाने द्वेगुण्यं प्रयोगस्य ॥ २८ ॥

यावता कालेन प्रयुक्तं घनं दिगुणं भवति तावन्तमेव कालं घर्यया हुड्ध्या विवर्धते नातः परामीते । सुवर्णीदिद्रव्यविषयमेतत्।

# ३ तृतीयोऽध्यायः ] हरदत्तकृतिभिताक्षराष्ट्रितानि ।

अत्र वासिष्ठः —

द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम् । धान्येनैव रसा व्याख्याताः । दृक्षमूळ-फलानि च तुलाधृतमष्टगुणामिति । चिरग्रहणात्सहस्रेणापि संवत्सरैने द्वेगुण्या-त्परं वर्धते इति ॥ २८ ॥

#### भुक्ताधिर्न वर्धते ॥ २९ ॥

विश्वासार्थं यदाधीयते कांस्याभरणादि स आधिः। स चेदुपभुक्तः प्रयु-क्तोऽर्थो न वर्धते। भोग एव तत्र वृद्धिरिति॥ २९॥

#### दित्सतोऽयरुद्धस्य च ॥ ३० ॥

धनिने धनं दातुमिच्छतोऽधर्मणस्य धनं न वर्धते । धनी वृद्धिलोभाद्व्या-जेन न गृह्णाति चेत्तिमिन्नेव दिवसे परहस्ते स्थाप्यं तदारभ्य वृद्धिनं वर्धते तथा यो दित्सक्षधमणीं राजादिनाऽबरुद्धस्तस्यापिदातुमसमर्थस्य द्रव्यं तत आरभ्य न वर्धते ॥ ३०॥

अथाऽऽपदि वृ ५चन्तराण्याह--

#### चककालवृद्धिः॥ ३१॥

हा द्विवाब्दः प्रत्येकपिसंबध्यते । यावता कालेन यावती वृद्धिस्तामापि मूली हत्य तावतो मूलस्य पुनर्शदिशकावृद्धिः ।

यथाऽऽह नारदः-वृद्धेरापि पुनर्वृद्धिश्चन्नद्वद्विष्ठदाहृता ॥ इति । इयतः कालस्येयती वृद्धिरिति यत्र समयेन गृह्यते सा कालवृद्धिः ॥ ३१॥

#### कारिताकायिकारिखाधिभोगाश्र ॥ ३२॥

वृद्ध इति शेषः। प्रयोक्ता छ(प्र)हीत्रा च देशकालकार्यावस्थापेक्षया प्रभूता न्यूना वा स्वयमेव कल्पिता दृद्धिः कारिता । कायिका कायकर्मसंशोध्या ।

. यथा बृहस्पति:—कायिका कर्मसंयुक्ता। इति।

व्यासक्तु—दोह्यवाह्यकर्मयुक्ता कायिका समुदाहृता ॥ इति ।

विखाद्यदिं कात्यायन आह—

मत्यहं गृह्यते या हि शिखाद्य दिस्तु सा स्मृता । शिखेय वर्धते नित्यं शिरश्छेदाश्मिवर्तते ॥ मूले दत्ते तथैवेषा शिखाद्य दिस्ततः स्मृतुः ॥ इति । उदाहरणम्—तण्डुलर्पस्थस्य प्रत्यहं तण्डुलमुष्टिगृह्यत इति । आधिभोग आहितस्य क्षेत्रस्य भोगोऽनुभवः । तत्रानुभव एव द्रद्धिः । सा च शतेनापि संवत्सरैनं निवर्तते । क्षेत्रं चोत्तमर्णस्य न भवति । यदा कदाचिदपि मूल्यः दाने सत्यधमर्णस्य भवति । अधिभोग इत्यन्ये । भोगमधिकृत्य वर्तत इत्यः धिभोगद्रद्धिः । तत्राप्येष एवार्थः । एतासु चक्रवृद्ध्यादिश्च वृद्धेर्देगुण्यात्परमपि भवत्येव ॥ ३२ ॥

# कुसीदं पशूपजलोमक्षेत्रशदवाहोषु नातिपश्चगुणम् ॥ ३३ ॥

पश्चोरुवजातं पश्चपजं घृतक्षीरादि । ऊर्णाकम्बलचामरवालच्यजनादि लोग क्षेत्रश्चरः क्षेत्रभोगः । वाद्यं बलीवद्दि । बाह्यमिति प्रायेण पठन्ति, तत्रापेष एवार्थः । एतेषु पश्चपजादिषु प्रयुक्तेषु तत्कुक्तीदं यावत्पश्चगुणं वर्धते पश्चगुणतां नात्येति । अपर आह—पश्चपजादिषु मूलत्वेन कल्पितस्य द्रव्यस्य तद्दानीमप्रदाने यावत्पश्चगुणं वर्धते, धम्ययां च वृद्धचा पश्चगुणतां नात्येति ॥ ३३ ॥

# अजडापीगण्डधनं दशवर्षभुक्तं परैः संनिधी भीकुः॥ ३४॥

जड उन्मत्तः पौगण्डो व्याक्कतव्यवहारः । यो जडो न भवति पौगण्डो वा न भवति तस्य धनं परैस्तत्संनिधावेव चेह्रश वर्षाणि भुक्तं भवति तदा तद्धनं भोक्तरेव स्विमिति निश्चीयते । स एव भोगः स्वामिनः सकाश्चाहानाः दिक्ष्पेण तस्य धनस्य निर्गतं सूचयति । कथमपरथैतावन्तं काल्लमेवमर्थमर्थरः लोके तृष्णीमासीतेति ।

#### अत्र क्षेत्रविषये याज्ञवल्क्यः--

पश्यतो झवतो भूमेहीनिर्विश्वतिवार्षिकी ।
परेण भुज्यमानाया धनस्य दश्चवार्षिकी ॥ इति ।
पश्यक्षत्यस्य ददतः क्षिति यो न निवारयेत् ।
स्वामी सताऽपि लेखेन न स तल्लब्धुमहिति ॥ इति बृहस्पतिः ।

अत्र मनुः--

यत्किचिद्दश वर्षाणि संनिधी मेक्षते धनी । भुज्यमानं परेस्तूष्णीं न स तल्लब्धुपईति ॥ इति । अनागमं तु यो भुङ्क्त इत्यादि त्वसंनिधिविषयाणि जडादिविषयाणि षा ॥ ३४ ॥

अस्यापवादः ---

# न श्रोत्रियपविनितराजपूरुषैः ॥ ३५॥

श्रोत्रियादिभिर्भुज्यमानं न भोगमात्रात्तेषां भवति । उपेक्षाकारणत्वोपपत्तेः । श्रोत्रियप्रत्रजितयोधर्मतृष्णयोपेक्षेति । राजपुज्यस्य तु भयेन । राजपुज्यप्रहणं सर्वेषां बळवतामुपळक्षणम् । एतेन साहसिका व्याख्याताः । अपरिग्रहस्यापि प्रत्रजितस्य स्वस्वामिके शून्यग्रहादावुपभोगः संभवति ॥ ३५ ॥

## पशुभूमिस्रीणामनतिभोगः ॥ ३६ ॥

पश्चवश्चतुष्पादः । भूमिः क्षेत्रारामादिका । स्त्रियः परिचारिका दास्यः । प्रश्वादीनां स्र(स्व)त्वे नातिभोगोऽपेक्षितः । अल्पेनापि भोगेन भोक्तः स्वं भवति । कथमनन्तरग्रहे दृश्यमानां गां स्वयं तक्तादि क्रीत्वोपेयुङ्जान उपे- क्षेत्र, कथं वा बहुफलमारामं, कथं वा दासीं यौवनस्थामन्वहं परिचारि- काम् ॥ ३६ ॥

## रिक्थभाज ऋणं प्रतिकुर्युः ॥ ३७ ॥

ये यस्य रिक्थम।जस्ते तदृणं प्रतिदद्युः । पुत्रपौत्रैस्तु रिक्थामावैऽपि देयम् । तथा च वृहस्पतिः—

> ऋणमात्भीयवत्पिच्यं पुत्रैर्देयं विभावितम्। पैतामहं समं देयं न देयं तत्सुतस्य तत्॥ इति।

नारदः -- क्रमादभ्यागतं प्राप्तं पुत्रैर्यक्षणीमुद्धृतम् । द्युः पैतामहं पौत्रास्तचतुर्थाक्षिवर्तते ॥

याज्ञवस्कयः-पितिर पोषिते भेते व्यसनाभिष्छतेऽ।पि चै। पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम् ॥ इति ॥ ६७॥

प्रातिभाष्यवणिक्शुल्कमययृतदण्डाः पुत्रान्नाभ्याभवेयुः ॥ ३८ ॥

अत्र नारदः--

१ क. "पभुञ्जा"। २ क. ख. घ. "थीभिव"। ३ ग. वा। ४ ग. "दण्डान पुत्रानध्याम"।

उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथैव हि । त्रिविधः प्रतिभूदृष्टस्त्रिष्वेवार्थेषु सूरिभिः ॥ इति । तस्य प्रतिभावे पेते दायादानपि दापयेत् ॥ इति ।

विष्णुयाज्ञवलक्यौ-दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते। आद्ये तु वितथे दाष्यावितरस्य सुता अपि ॥ इति ।

तस्मादिदमपि दानमतिभूव्यतिरिक्ताविषयं द्रष्टव्यम्।

अहमेनं दर्शियष्यामीति प्रातिभाव्यं तमदर्शियत्वा पितरि प्रेते न तत्पुत्रे-णासौ दर्शयितच्य इति । वणिखाणिज्यार्थसुपासं द्रव्यं तदपि न पुत्रानभ्या-भवति। यदा सलाभमूलं दास्यामीति परिभाष्य कस्यचित्सकाशाद्द्रव्यं गृहीत्वा वाणिज्याय देशान्तरं गतो स्त्रियेत तदा तत्पुत्रेण न तत्मितकर्तव्यमिति । तथा शुल्कं मतिश्रुत्य विवाहं कृत्वा मृते तत्पुत्रं न तच्छुल्कमभ्याभवति। तथा मूछं दास्याभीति मद्यं बहु पीत्वा मृते न तत्पुत्रेण तद्यातव्यम् । तथा द्यूतं कृत्वा पराजितस्तत्पणद्रव्यमदत्त्वेव यादि भ्रियते तदा तत्पुत्रो न दातुमईति। य्य(त)था व्यवहारे पराजितो राज्ञे दण्डमदत्त्वैव यदि स्त्रियते तदा न सोऽपि दण्डः पुत्रानभ्याभवति ॥ ३८ ॥

> निध्यन्वाधियाचितावकीताधयो नष्टाः सर्वाननि-न्दितान्पुरुषापराधेन ॥ ३९ ॥

निधिनिसेषः। 'स्वं द्रव्यं यत्र विस्नम्भाकिक्षिपत्यविशिक्कितः' स निक्षेपः। अन्वाधिरुपनिधिः। औपनिधिकमिति स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धम्। तत्र याज्ञवरुक्यः---

> भाजनस्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यदर्घते। द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्।। इति ।

याचितमुत्सवादिष्वाभरणादि। अवक्रीतमदत्तमीलपर्भर्धदत्तमीलगं वा। आधि॰ र्गोप्याधिः । एते निध्यादयो यदि पुरुपापराधेन विना नष्टा भवन्ति चोरादि-भिरपहताः [या] सर्वोस्ताननिन्दितान।हुरदोषानाहुः । न केवलं पुत्रानेव नाभ्याभवेयुः किं तर्हि येषां सकाशे निध्यादयः कुतास्तानपि नाभ्याभवन्ति। अनिन्दितेति ते यदि पूर्वे दृष्टदोषा भवन्ति तदा पूर्विमदम्। पुरुषापराधस्तु यदि धारियतारः स्वद्रव्यवन्न रक्षयेयुः, यद्यक्षिभयादौ स्वद्रव्यं गृहीत्वा निः ध्याद्यपेक्षेरन्स्वद्रव्यं वा गुप्तं निषाय बहिर्निध्यादि स्थापयेयुः । एतस्मिन्दुरु-षापराधे सति दशुरेव ॥ ३९॥

> स्तेनः प्रकीर्णकेशो मुसली राजानमि यात्कर्माऽऽ-चक्षाणः॥ ४०॥

स्तेनः सुवर्णस्तेयकृत्।

सुवर्णस्तेयकृद्विमो राजानमभिगम्य तु।

स्वकर्ष ख्यापयन्त्र्यानमां भवाननुशास्त्विति ।। इति मानवम् । प्रकीर्णकेशो मुक्तकेशः । आयसः खादिरो वा मुसल इति स्मृत्यन्तरम् । तद्वान् । असे मुसलमाधायेत्यापस्तम्बः । राजानिमयात्कर्माऽऽचक्षाणः । एवंकर्माऽस्मि प्रशाधि मामिति ब्रुवाणः ॥ ४०॥

#### पूतो वधमोक्षाभ्यास् ॥ ४१ ॥

वधस्ताडनं भरणान्तिकम् । तेनैनं हन्यादित्यापस्तम्बः । सकुदेव ताडनम् । यहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्यातु तं स्वयम् ।

इति स्मरणात् । मोक्षो मोचनम् । पुनरेवंविधं मा कार्षांगैच्छेति । ताभ्यां च वधमोक्षाभ्यां स्तेनः पूनो भवति । हतोऽपि शुध्यति मुक्तोऽपि शुध्य-तीति ॥ ४१ ॥

#### अब्रज्ञेनस्वी राजा ॥ ४२ ॥

यदि दयादिना तं न इन्याद्राजा स्वयमेनस्त्री भवति । चोरस्य यदेनस्तः दस्य भवतीति ॥ ४२ ॥

ुअयं तु दण्डो ब्राह्मणवर्जामिति दर्शयति—

न शारीरो बाह्मणदण्डः ॥ ४३ ॥

स्वयमुपस्थितस्यापि ब्राह्मणस्य शारीरो दण्डो न कर्तव्यो मोक्ष एव । तथाच मनुः—

वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव च ॥ इति । अत्रैवकारबलात्तदानीं तस्यापि ब्राह्मणस्य तपसा मोक्षः । न कापि निमित्ते इस्तच्छेदादिकमापे कर्तव्यमित्येवमर्थः । तथा च मनुः—

त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ इति । तपस्विब्राह्मणविषयभिद्मु ॥ ४३ ॥

# अन्यस्य तु यथापराधं दण्डमाह— कर्मवियोगविरूयापनविवासनाङ्ककरणानि ॥ ४४॥

यथा पुनस्तत्कर्म न करोति तथा करणं कर्मवियोगः । सर्वस्वहरणं प्रतिभूग्रहणित्यादि । विख्यापनं चौर्यचिह्नेन ग्रामनगरादिष्वाघोषणम् । विवासनं
निर्वासनम् । यथापराधं ग्रामनगराद्राष्ट्राद्वा । अङ्क्लकरणं चिह्नकरणम् ।

तत्र मनुः — गुरुतस्पे भंगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये तु श्वपदं कार्ये ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ इति ।

एषां कर्मवियोगादीनामेनःसु गुरुषु गुरूणि छघुषु छघूनीति न्यायेनापराः धानुरूपा व्यवस्था । एतन्महापातकविषयम् । अङ्करणं तु तपस्विब्राह्मणः स्यापि भवत्येव ॥ ४४ ॥

# अप्रवृत्ती प्रायश्चित्ती सः ॥ ४५॥

यम्तु राजा चोरविषयेष्वेवंदण्डको न वर्तते तस्यामप्रवृत्तौ स्वयं प्रायश्चित्ती भवाते । तत्र विसष्ठः— दण्डचोत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्रिरात्रं पुरोहितः। कुच्छ्रमदण्डचदण्डने पुरोहित एकरात्रं त्रिरात्रं राजेति ॥ ४५ ॥

# चोरसमः सचिवो मतिपूर्वे ॥ ४६ ॥

साचिव्यं प्रतिश्रयीशनदानादि साहाय्यम् । तच्चेन्मतिपूर्वे चोरोऽयमिति ज्ञात्वाऽपि यदि साचिव्यं करोति स चोरसमश्चोरवद्दण्डचः । अज्ञाते पुनर् ज्ञानमेव शरणम् ।। ४६ ॥

# प्रतिग्रहीताऽप्यधर्मसंयुक्ते ॥ ४७ ॥

अपिशब्दानमतिपूर्व इत्यनुवर्तते । योऽन्यस्य द्रव्यमनेन चोरितामिति जान-नेव ततः प्रतिगृह्णाति सोऽपि तस्मिन्धर्मसंयुक्ते प्रतिग्रहे चोरसमः । प्रकरणा-देव सिद्धेऽधर्मसंयुक्तग्रहणमन्यत्रापि पापविषये प्रतिग्रहीतुस्तत्तत्पापं भवतीति ज्ञापनार्थम् ॥ ४७ ॥

पुरुषशक्त्यपराधानुबन्धविज्ञानाद्दण्डिनियोगः ॥ ४८ ॥ प्रुरुषो ब्राह्मणादिजातिः । शक्तिरर्थदण्डे बह्वर्थोऽल्पार्थ इति, शरीरः

दण्डे दुर्बछः प्रबलो वेति चिन्ता । अपराधः साक्षात्कर्तृत्वं साचिव्यकर्तृत्वं वेति । अनुबन्धोऽभ्यासः । एतान्पुरुषादीनिवज्ञाय तदनुरूपो दण्डो नियोः क्तव्य इति ॥ ४८ ॥

> अनुज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनाद्वेदवित्समवाय-वचनात्॥ ४९॥

बेदविदां त्रयाणां चतुर्णी वा समवायः संघः। अत्र मतुः--

चत्वारो वा त्रयो वाऽपि यं ब्र्युर्वेदपारगाः । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ इति ।

तस्य संघर्य वचनादनुज्ञानं वा कर्तव्यम् । अनुपरोधो धर्मो वचनीय इति यदि ते ब्र्युस्तदा वक्तव्यमनुजानामि त्वां गच्छ यथेष्टामिति [ अभ्यासोऽध्याय-समाप्त्यर्थः ] ॥ ४९ ॥

# इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्ताविरचितायां मिताक्षरायां दितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः। विप्रतिपत्तौ साक्षिनिमित्ता सत्यव्यवस्था ॥ १ ॥

विप्रतिपत्तो साक्षिणः प्रष्ट्रच्याः । तैर्यथोक्तं तथा सत्यं व्यवस्थाप्यम् । अत्र नारदः — एकादशाविधः साक्षी शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः। कृतः पश्चविधस्तेषां षड्विधोऽकृत उच्यते ॥

कृतः पश्चिवधस्तषा षड्।वधाऽकृत उच्यत ॥
लिखितः स्मारितश्चैव यहच्छाभिज्ञ एव च ।
गूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चिविधः कृतः ॥
अन्ये पुनरनुदिष्ठाः साक्षिणः सम्रदाहृताः ।
ग्रामश्च प्राड्विवाकश्च राजा च व्यवह।रिणाम् ॥
कार्येष्वभ्यन्तरो यश्च अर्थिना प्रहितश्च यः ।
कुल्याकुल्यविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ इति ।

ते पुनः कीह्याः कियन्तो वेत्याह-

बहवः स्युरनिन्दिताः स्वकर्मसु प्रात्ययिका राज्ञां निष्पीत्यनभितापाश्चान्यतरस्मिन् ॥ २ ॥

वर्णप्रयुक्तान्याश्रमप्रयुक्तान्युभयप्रयुक्तानि स्वानि कर्पाणि श्रीतानि स्मात तीनि च । तेष्वनिन्दिता अकरणादन्यथाकरणाद्वा । अत्र याज्ञवल्क्यः-व्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मार्तिकयापराः । इति ।

पत्ययो विश्वासस्तेन ये चरन्ति ते प्रात्ययिकाः । य एवंभूता स्ते राज्ञा-मह्रष्ट्रोषतया विश्वसनीयाः । अर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरस्मिष्प्रितयो निःस्रेहा अनभितापा अकृतद्वेषाः। एवंभूता बहवः साक्षिणः स्युः। अत्र याज्ञवल्क्यः—

उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् । इति । अभ्यन्तरस्तु निक्षेपे साक्ष्यमेकोऽपि बाच्यते । अर्थिना प्रहितः साक्षी भवत्येकोऽपि याचितः ॥ इति कात्यायनः । प्रमाणमेकोऽपि भवेत्साहसेषु विश्लेषतः । इति च्यासः । २ ॥

# अपि शुद्राः॥ ३॥

शूद्रा अप्येवंविधाश्चेत्साक्षिणो भवेयुः कि पुनर्दिजायत इति । एवं च गुण वद्द्विजात्यभावे श्रुदा अप्येवंविधा भवन्तीति द्रष्टव्यम् ॥ ३ ॥

# ब्राह्मणस्त्ववाह्मणवचनादनवरोध्योऽनिबद्धश्चेत् ॥ ४ ॥

ब्राह्मणो नात्र श्रोत्रियः। अस्य वृत्तान्तस्यासी ब्राह्मणः साक्षीत्यब्राह्म-णेनोक्ते राज्ञा साक्षित्वेन नावरोध्यो न निर्बन्धेन ग्राह्यः। अनिवद्येत्। स चेछेखनिबद्धो न भवति । लेख्यारूढस्तु भवत्येत्र साक्षी । नात्र कश्चिद्धेतुः रस्ति वचनमेव प्रमाणम् । अत्र नारदः-

> असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पश्चविधो बुधैः। वचनाद्दोषतो भेदात्स्ययमुक्तेर्यतान्तरात्।। श्रोत्रियाद्या वचनतः स्तेनाद्या दोषदर्शनात् । भेदाद्विमतिपत्तिः स्याद्विवादे यत्र साक्षिणाम् ॥ स्वयमुक्तिरनिर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत्। मृतान्तरोऽर्थिनि भेते मुमूर्षुः श्राविताद्दते ॥ इति ।

तदिह श्रोत्रियः कविद्षि साक्षी न भवतीति नारदस्य पक्षः । इहाब्राह्मण-वचनादित्युक्तत्व। द्वाह्मणेनोक्तः श्रोत्रियोऽपि भवत्येव साक्षी॥ ४॥

## नासमनेतापृष्टाः प्रवृष्टाः ॥ ५ ॥

असमवेता असमुदिता राज्ञा माड्विवाकेन वाऽपृष्टाः सन्तो न ब्रुयुः। किंत समवेताः पृष्टाश्च मन्युः ॥ ५ ॥

# अवचनेऽन्यथावचने च दोषिणः स्युः॥ ६॥

ते चैवंभूता यदि जानन्त एव न [ब्र्युरन्यथा वा] ब्र्युस्तदा दोषिणो दुष्टाः स्यु:। इह राज्ञा दण्डचा परत्र च नाराकिणः।। ६॥

## स्वर्भः सत्यवचने विपर्धये नरकः ॥ ७ ॥

ब्रुवन्तरतु यदि सत्यं ब्रुवन्ति तदा स्वर्गी भवति। विपर्ययेऽसत्यवचने नरको भवतीति ॥ ७ ॥

## आनेबद्धेरापे वक्तव्यम् ॥ ८ ॥

निबद्धा निर्दिष्टा युयमत्र साक्षिण इति । तद्विपरीता अनिबद्धास्तैरपि साक्ष्यं बक्तव्यस् । ते च नारदेनान्ये दुनर्रानर्दिष्टा इत्यारभ्य कथिता द्रष्ट्रच्याः ॥ ८ ॥

#### न पीडाक्टते निबन्धः ॥ ९ ॥

पीडाकृतं पीडाकरणस् । निवन्धो निवन्धनम्धसंबन्धादि । पीडाकरणे हिंसाविषये साक्षिणां निबन्धों न निरूप्यः । अर्थसंबन्धादि न किंचि-दपि दूषणं भवति । आह व्याघ्रः-

> स्तेये च साहसे चैव संसर्गे च स्त्रियास्तथा। गरादीनां प्रयोगे च न दोषः साक्षिषु स्मृतः ॥ इति ॥ ९ ॥

## प्रमत्तोके च ॥ १०॥

मपादीऽनवधानम् । अन्तये परे वाक्ये साक्षिणा यष्टच्छया यदुक्तं तत्रापि निबन्धो न सवति । अर्थसंबन्धादिद्वपणं न भवति ॥ १० ॥

विषयेये नरक उक्तः। न स केवलं साक्षिण एव किं तर्हि --

# साक्षिसभ्यराजकर्तृषु दोषो धर्मतन्त्रपीडायाम् ॥ ११ ॥

तन्त्रं लोकव्यवहारः । धर्मतन्त्रयोः पीडायां सत्यां साक्षिषु सभ्येषु राजनि कतिर च सर्वेषु दोषो भवति ! कर्तृग्रहणं दृष्टान्तार्थम् । यावान्कर्तुर्दोषस्तावा-न्साक्ष्यादीनामपीति । यद्यपि साक्षिणः पूर्वे दोष उक्तस्तथाऽपीह ग्रहणं सभ्या-दीनां ससाक्षिकेऽपि दोषंग्रहणार्थम् । अन्यथाऽसाक्षिकव्यवहारे सभ्यादीनां दोषः । ससाक्षिके तु साक्षिणामेवेत्युक्तं स्यात् ॥ ११ ॥

## शपथेनैके सत्यकर्म ॥ १२ ॥

यत्र साक्षिषु तथा विश्वासो न भवति तत्र श्रपथेन सत्यकर्म श्रपथं कारः यित्वा सत्यं वाचनीयमित्येके मन्यन्ते ॥ १२ ॥

## तदेवराजबाह्मणसंसदि स्यादबाह्मणानाम् ॥ १३ ॥

तच्छपथेन सत्यकर्म देवसंसदि, उग्राणां देवतानां संनिधी ब्राह्मणानां संसदि परिषदि वा भवति । क्षञ्चिपादीनामर्थगुरुत्वलघुत्वापेक्षो विकल्पः । महत्यथें देवतासंनिधावल्पीयस्यन्यत्रेति । अब्राह्मणानामिति वचनाह्राह्मणानां श्रापथकर्म न भवति । अत्र विष्णुः—पृच्छेद्बूद्दीति ब्राह्मणम् । सत्यं ब्रूहीति राजन्यम् । गोबीजकाञ्चनैवैंश्यम् । सर्वपातकः श्रुद्रम् । एवं हि साक्षिणः पृच्छेद्रणीनुक्रमतो नृप इति । मनुस्तु—

सत्येन शापथेद्विषं क्षत्रियं वाहनायुधैः।
गोबीजका अनैवैंश्यं शूदं सर्वेंस्तु पातकैः ॥ इति ॥ १३ ॥
विपर्यये नरक इति सामान्येन साक्षिणो दोष उक्तः। इदानीं व्यवहारविशेषे दोषविशेषमाह—

# क्षुद्रपश्चनृते साक्षी दश हन्ति ॥ १४ ॥

. शुद्रपश्चां अजाविकादयः। तिद्वषये अत्वत्वदने साक्षी दश्च हन्ति। तेषां दशानां षधे यावान्दोषस्तावानस्य भवतीति । दण्डपायश्चित्ते अपि तदनुगुणे द्रष्ट्वये ॥ १४ ॥

गोश्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्तरान् ॥ १५॥ इक्तानाभुत्तरं दश गुणान्दशगुणोत्तरान् । गवादिविषयेऽसते साक्षी पूर्वीक्ताइशगुणोत्तरं तत्तद्वधयुक्तदोषो भवति । एतदुक्तं भवति। गवानृते साक्षिणो गोशतइननदोषः । अश्वानृतेऽश्वसहस्रहननदोषः । पुरुषा-मृतेऽयुतपुरुषहननदोषः। भूम्यनृते यस्य सां भूमिस्तज्जातीयानां लक्षहननः दोष इति।

पश्च पश्चनृते हन्ति दश हान्ति गवानृते। शतमन्त्रानृते इन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥

इत्येतत्त्वत्यन्तक्षुद्रपश्वादिविषयम् ॥ १५ ॥

सर्वं वा भूमी ॥ १६॥

यदि वा भूमिषिषयेऽनृते सर्वमेव मनुष्यजातं हन्ति । ग्रामदेशादिमहाभू मिविषयो विकल्पः ॥ १६ ॥

इरणे नरकः ॥ १७॥

प्रासिङ्गिकिमिदम् । भूमेरिति विपरिणामेन संबन्धः । भूमेईरणे नरको भवति । कालान्तरावधिः शास्त्रान्तरावसेयः ॥ १७॥ मकुतमा ह-

# भूमिवदण्सु ॥ १८ ॥

अध्विषयेऽतृते भूमिवछक्षइननदोषो हरणे नरक इति च समानम् । अप्य-ब्देन कूपतडागादिरपरुक्षितः ॥ १८॥

मैथुनसंयोगे च ॥ १९ ॥

मैथुनसंयुक्ते चानृते परदारानसौ गच्छतीत्यादौ भूमिवदिति चकाराद्गः म्यते ॥ १९ ॥

पशुवन्मधुसर्पिषोः ॥ २० ॥ मधुसर्पिर्विषयेऽनृते क्षुद्रषञ्जवद्दोकः ॥ २० ॥ गोवद्दस्रहिरण्यधान्यव्रह्मसु ॥ २१ ॥

ब्रह्म बेदः । वस्नादिधिषयेऽनृते गोवदोषः । अधीत्य नास्मान्मयाऽधी-त्तित्यादि ब्रह्मानृतम् ॥ २१॥

यानेष्वश्ववत्॥ २२॥

हस्तिशकद्यशिविकादीनि यानानि । तद्विषयेऽनृतेऽश्ववद्योषः । अन्ये तु क्षुद्र-प्यनृत इत्यारभ्य साक्षिश्रावणे योजयन्ति । श्चुद्रपश्वनृते साक्षिणो द्रश्यवृह्

ननदोषः । तस्मात्त्वया सत्यमेव वक्तव्यमिति साक्षी श्रावयितव्य इति । एवं सर्वत्रोपरिष्टादपि ॥ २२ ॥

एवमदृष्ट्विषये दोषमुक्तवा दृष्ट्विषये साक्षिणो दण्डमाइ---मिथ्यावचने याप्यो दण्डचश्य साक्षी ॥ २३ ॥

मिथ्यावचने दृष्टे साक्षी याप्यो गर्हाः सर्वेरयमसंव्यवहार्य इति, दण्डणश्र राज्ञा ।

अत्र पनु:— लोभात्सहस्रं दण्डचस्तु मोहात्पूर्वे तु साहसम्। भयाद्दी मध्यमी दण्डची मैञ्यात्पूर्व चतुर्गुणम् ॥ कामाद्वगुणं पूर्व क्रोधात्तद्द्विगुणं परम्। अज्ञानाद्वे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ कूटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वणीन्धार्मिको नृपः। प्रवासयेइण्डियत्वा ज्ञाह्मणं तु विवासयेत् ॥ इति । विष्णुः - कूटसाक्षिणां सर्वस्वापहार उक्तश्रोपजीविनां च ॥ इति ॥ २३॥

नानृतवचने दोषो जीवनं चेत्तदधीनम् ॥ २४ ॥

यदा सत्यवचनात्परस्परवधोऽनृतवदने तु तदधीनमनृतवचनानेबन्धनबन्यः स्य जीवनं भवति न वधस्तत्रानृतवचने न पूर्वोक्तो दोष इति ।

अत्र याज्ञवल्कयः--

वर्णिनां हि वधी यत्र तत्र साध्यनृतं वदेत्। तत्पावनाय निर्वाप्यश्रकः सारस्वतो द्विजैः ॥ इति ॥ २४ ॥

न तु पाषीयसो जीवनम् ॥२५॥ यदि त्वनृतवचनेन पापीयसः पापवत्तरस्य परपीडारतस्य जीवनं भवति तदा न तु न दोषः। अपि तु दोष एयेति॥ २५॥

अथ साक्षिणः केन प्रष्ट्रच्यास्तमाह---

राजा पाड्वियाको बाह्मणो वा शास्त्रवित् ॥२६॥ पृच्छतीति माट्। विविच्य दक्तीति विवाकः । न्यक्कादिशु दर्शना- दृद्धिकृत्वे । राजा पाडिवाकः स्यात् । अन्यपरे तु तस्मिस्तेन नियुक्तो ब्राह्मणो वा शास्त्रवित् । अत्र मनुः —

यद्वा स्वयं न कुर्याचु तृपतिः कार्यनिर्णयम् । तदा नियुष्ण्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यनिर्णये ॥ इति ॥ २६ ॥ प्राह्विवाकमध्याभवेत् ॥ २७ ॥

अधिरुपरिभाव ऐश्वर्ये वा । आङागमनार्थे । एनमुक्तलक्षणं पाड्विवाकमुपर्यासीनमधःस्थितश्चिरं वा गुणभूतः सन्नागच्छेत्कार्यार्थी। न तुपाड्विवाकः
स्वयं कार्यमुत्पाद्याऽऽह्वयेदिति । तथा च मनुः—

नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाष्यस्य पूरुषः । इति ॥ २७ ॥ संवत्सरं प्रतीक्षेताप्रतिभाषाम् ॥ २८ ॥

यदाऽभियुक्तस्यार्थिनः साक्षिणो वाऽप्रतिभा भवति वक्तव्यं न प्रतिभाति स्वयं जाडचाद्यपेतत्वादर्थस्य वा चिर्गिर्धत्तत्वादिना दुर्निरूप्यत्वात्तदा संवत्सरं प्रतीक्षेत । एतावता कालेन निरूप्य ब्रद्वीति कालं दद्यात् । अत्र कात्यायनः-

अस्वतन्त्रजडोन्मत्तबालदीक्षितरोगिणाम्।

कालः संवत्सराद्वीक्स्वयमेव यथेप्सितम् ॥

नारदः - गहनत्वाद्विवादानामसामध्यीत्स्यृतेरपि ।

ऋणादिषु हरेत्कालं कामं तत्त्वबुभुत्सया ॥ इति ॥

प्रजापति:--दिनमेकमथ द्वे वा त्रीणि वा पश्च सप्त वा।

कास्रस्तृणादौ गहन आत्रिपसादपि स्मृतः ॥ २८ ॥

धेन्वनडुत्स्वीप्रजननंसंयुक्ते च शीघ्रम् ॥ २९ ॥

संयुक्तशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । धेन्वादिसंयुक्ते विवादे शीघ्रं विवादयेत् । प्रजननं विवाहस्तद्धेतुत्वात् । स्त्री दास्यादिः । तथाऽऽह कात्यायनः---

धेनावनुडुहि क्षेत्रे स्त्रीषु प्रजनने तथा।
न्यासे चौरित्रके दत्ते तथैव ऋयविऋये।।
कन्याया दूषणे स्तेये कलहे साहसे निधी।
जपधी कृटसाक्ष्ये च सद्य एव विश्वादयेत्॥ इति।। २९॥

#### आत्यियके च ॥ ३० ॥

व्यपैति गौरवं यत्र विनाशस्त्याग एव च। कालं तत्र न कुर्वीत कार्यमात्ययिकं हि तत्।। इति कात्यायनः।

एवमादावात्ययिके शीघ्रं विवादयेल कालं दद्यादिति। याज्ञवल्क्यः--साहसस्तेयपारुष्यगोभिज्ञापात्यये स्त्रियाम् ।

विवादयेत्सद्य एव काळोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ इति ॥ ३० ॥ सर्वधर्मेभ्यो गरीयः प्राड्बिवाके सत्यवचनं सत्यवचनम् ॥ ३१॥

श्रुतिस्मृतिचोदितेभ्यः सर्वधर्मेभ्यो गुरुतरिमदं यत्पाड्विवाके पृच्छिति सर्ति सत्यं ब्रुयात् । द्विचिक्तरध्यायसमाप्त्यर्था ॥ ३१ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इति वर्णधर्मः।

अथ पश्चमोऽध्यायः ।

अथाऽऽश्रीचनिर्णयः।

# शावमाशौचं दशरात्रमनृत्विग्दीक्षितब्रह्मचारिणां सपिण्डानाम् ॥१॥

शवनिमित्तं शावम् । अशुचिभाव भाशीचम् । दशरात्रं दशाहोरात्रं भवति सपिण्डानामृत्विगादिवर्जितानाम् । ऋत्विग्याजकः कर्मणि वर्तमानः । दीक्षितः कुतदीक्षणीयः कर्मणि वर्तमानः । ब्रह्मचारी मसिद्धः। आऽवभूयं पूर्वयोः। आब्रह्मचर्यपर्यन्तं परस्य । किं पुनरिदमाशौचलक्षणम् । कर्मण्यनिधिकारोऽभो-ज्याञ्चताऽस्पृत्रयता दानादिष्वनधिकारिता ।

अत्र मनुः — उभयत्र दल्लाहानि कुलस्यामं न भुज्यते। दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ न स्पृशेयुरनासन्नाः प्रेतस्याऽऽसन्नबान्धवान् । इति च । अङ्गिराः-स्तके तु यदा विमो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिबत्पानीयमज्ञानात्समश्रीयात्स्पृश्वेत बा॥

पानीयमाने कुर्वीत पश्चगव्यस्य भक्षणम् । त्रिरात्रं भोजने शोक्तं स्पृष्टा स्त्रानं विधीयते ॥ इति ।

यात्रवस्ययः - उद्वयाशौचिभिः स्नायात्संस्पृष्ट्रस्तैकपस्पृशेत् । इति ।

संवर्तः - अस्थिसंचयनाद्ध्वमङ्गस्पर्शे विधीयते ॥ इति ।

व्याघः - मरणादेव कर्तव्यं संयोगो यस्य नामिभिः। दइनादेव कर्तव्यं यस्य वैतानिको विधिः॥ इति।

शक्कः — चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षिणनशाः पुंसि पश्चमे। षष्ठे चतुरहाच्छिद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम् ॥ इति ।

एतत्सर्व निर्गुणविषयम् । गुणवद्विषये पराश्चरः— एकाहाच्छुध्यते विशो योऽभिवेदसमन्वितः । इयहात्केवछवेदस्तु निर्गुणो दश्वभिदिंनैः ॥ इति ।

मृहस्पतिः — त्रिरात्रेण विशुध्येत विषो वेदाग्निसंयुतः।
पत्राहिनाग्निहीनस्तु दशाहाह्यास्त्रणञ्जवः॥ इति ।

अत्र ब्रह्मचारिग्रहणं गृहस्थव्यतिरिक्तानामाश्रमाणामुपद्धक्षणार्थम् । अत्र बृहस्पति:—

नैष्ठिकानां व्रतस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। नाऽऽशीचं सूतके प्रोक्तं शावे वाऽपि तथैव च ॥ इति।

दीक्षितग्रहणं चान्द्रायणादिव्रतमहत्तानापुपलक्षणार्थम् । अत्र वसिष्ठः—

न राज्ञामथ दोषोऽस्ति ब्रितिनां सिविणां तथा। ऐन्द्रस्थानमुपासीनों न चापूता हि ते सदा ॥ इति ॥ १॥

एकादशरात्रं क्षत्रियस्य ॥ २ ॥

दीक्षितब्रह्मचारिव्यितिरिक्तस्य ज्ञातिमरणे क्षज्ञियस्यैकादशरात्रं भवति । द्वादशरात्रेणेति याज्ञवरुक्यः । पश्चदशरात्रेणेति वसिष्ठः । दशरात्रेणेति पराः । पोडशाहमिति पैठीनिसः । एतेषां वृताग्निस्वाध्यायसमास्वयासापेक्षो विकरपः ॥ २ ॥

द्वादशरात्रं वैश्यस्यार्धमासमेके ॥ ३ ॥ एकादशरात्रं पराश्चरः । विश्वातिरात्रं वसिष्ठपैठीनसी । पूर्ववद्विकल्पः ॥ ३॥

१ ग. "नां मंन्त्रिणां । २ ग. "ना ब्रह्मपूता हि ते समृताः ।

## मासं शूद्धस्य ॥ ४ ॥

सच्छूद्राणामधमासमित्युशना । ये त्रैवर्णिकाम्परिचरन्तस्तेभ्यो हत्ति हिल प्सन्ते ते सच्छूदाः । सा हि तेषामुत्तमा वृत्तिरित्यवीचाम । दासिवषये बृहस्पातिः--

> दासान्तेषासिभृतकाः शिष्याश्चेकत्रवासिनः। स्वामितुल्येन बाचिन शुध्यन्ति मृतसूतके ॥ इति ।

अत्र क्रमविवाहे बौधायनः--

क्षचिट्शूद्रजातीया ये स्युर्विमस्य बान्धवाः । तेषामशौचे विपस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ राजन्यवैदयावप्येवं हीनजातिषु बन्धुषु । स्वमेवाऽऽशौचं कुर्यातां विशुद्धचर्थमसंश्वयः ॥ इति ।

बृहस्पतिस्तु--शुध्येद्विमो दश्चाहेन जन्महान्योः स्वयोनिषु । सप्तपश्चित्ररात्रेस्तु क्षत्रविट्शूद्रयोनिषु ॥ इति ।

अत्र विष्णुर्विशेषमाह-- ब्राह्मणस्य क्षात्रियविद्शूदेषु षड्रात्रत्रिरात्रैकरात्रैः। क्षात्रियस्य विद्शूद्रयोः षड्रात्रतिरात्राभ्याम् । वैश्यस्य शूद्रे षड्रात्राच्छुद्धिरिति प्रकृतम् । एषां वृत्ताद्यपेक्षया व्यवस्था । अधिकवर्णविषये मनुः --

> सर्वे तूत्तमवणीनामाश्रीचं कुर्धुराहताः। तद्वर्णविधिदृष्टेन स्वं त्वाशीचं स्वयोनिषु ॥ इति ।

उत्तमवर्णानां मरणप्रयुक्तमाशौचमुक्तं तद्दर्णविधिदृष्टेन प्रकारेण कुर्युः, स्वयोनिषु तु स्वाशीचं स्वजातिनिमित्तं कुर्युरिति । अत एव ज्ञायते मातृजा-तियुक्ता अनुलोमानां धर्मा इति ॥ ४ ॥

तचेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन् ॥ ५ ॥

प्रतियोग्यपेक्षायां शावमाशौचं दशरात्रमिति दशरात्राद्यभिसंबध्यते । शावस्य दशरात्रादेराशीचस्य मध्ये तस्मिन्वर्तः माने यद्यन्यच्छावाशौचं समानकाळं न्यूनकाळं वा पुनरापतेदागच्छेत्ततः शेषेण पूर्व वर्तमानस्य दशरात्रादेयानि शिष्टान्यहानि तैरेव शुध्येरन्। न पुनरापतितस्य कालमतीक्षेति । अत्र जनने अप्यवित्यतिदेशात्पूर्णस्य जननाशौचस्य मध्ये समानकालं वा न्यूनकालं वा जननाशौचमागच्छे-

# १ पश्चमाऽध्यायः ] इरदत्तकृतमिताक्षर। द्वातिमाईतानि।

च्छेषेण शुध्येरन्। यत्र न्यूनकालस्याऽऽशौचस्य मध्ये पूर्णकालमापते तेनैव गच्छति।

अत्र मनुः--अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्भरणजन्मनी । तावतस्यादशुचिर्विमो याबत्ततस्यादानिर्दशम् ॥ इति ।

देवलः - आद्यानां यौगपद्ये तु ज्ञेया शुद्धिरीयसी ॥ इति ।

अङ्गिराः—मातर्थमे प्रमीतायामशुद्धौ म्नियते पिता।
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम् ॥ इति।
सूतकाद्दिगुणं शावं शावाद्दिगुणमात्वम्।
आर्तवाद्दिगुणा सूतिस्ततोऽधिश्ववदाहके॥ इति।

वृद्धात्रिः—अनेन दाहकस्य सूतिकायाश्च पूर्वाशौचाविशेषेणोत्तरस्य श्चादिः रिति । अत्र षट्त्रिंशम्भतम् —

> भावाभीचे सम्रत्यके सूतकं तु यदा भवेत्। भावेन शुध्यसे सूतिर्न सूतिः शावशोधनी ॥ इति ॥ ५ ॥

> > रात्रिशेषे द्वाभ्याम् ॥ ६ ॥

पूर्वस्मित्राशाँचे रात्रिशेषे सति यद्यन्यदापतेत्ततो द्वाभ्यामहोभ्यां शुध्येरन्॥६॥

श्रभाते तिस्राभिः ॥ ७ ॥

अथ दशाहादी व्यतीतेऽपरेद्युः मभाते संगवे यद्यन्यदापतेत्ततस्तिस्धभी रात्रिभिः शुध्येरन् । अत्र मनुः—

विगतं तु विदेशस्यं शृणुयाद्यो ह्यानिर्दशम्। यच्छेपं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ इति ॥ ७ ॥ गोब्राह्मणहतानामन्वक्षम् ॥ ८ ॥

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा हतानां ये सपिण्डास्तेषामाशीचमन्त्रक्षम् । अन्वक्ष्यते भत्यक्ष्यते शवस्वावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरिनति । अत्र सद्यःशीचाधि-कारे मनुः—

गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चैच्छति पार्थिवः ॥ इति । गवा ब्राह्मणेन वा ये इतास्तज्ज्ञातीनामाशीचमन्बक्षमिति चार्थः । तथाऽऽ-होशना—गोभिईतानां ब्राह्मणैईतानां च सद्यः शौचम् ॥ इति ॥ ८ ॥

#### राजकोधाच ॥ ९ ॥

इतानामित्युपसमस्तमपेक्षते । राजक्रोधाद्ये इतास्तज्ज्ञातीनामण्यम्बक्षमाः शोचम् ॥ ९॥

## युद्धे ॥ १० ॥

चकारोऽनुवर्तते । युद्धे च हतानामन्वक्षमाशौचम् । अत्र मनुः—डिम्बाहबहतानां च विद्युता पार्थिवेन च ॥ इति ।

हिम्बो जनसंपर्दः । सद्यःशौचं पकृतम् । पाठान्तरं त्वस्मभ्यं न रोचते । यदि वा स एव पाठः । आयुद्धेति पदच्छेदः । आयुद्धमायधिनम् । संग्राम इति यावत् । सर्वथा नञ्समासो न रोचते ॥ १०॥

> प्रायानाशकशस्त्राभिविषोदकोद्धन्धनप्रपतनैश्चेच्छ-ताम् ॥ ११ ॥

प्रायो महाप्रस्थानम् । तद्दानिच्छतोऽपि राजभयादिना संभवतीतीच्छतापित्युः कम् । एवमुत्तरेष्वपि यथासंभविषच्छानिच्छे द्रष्ट्रच्ये । अश्र भोजमेऽशनमाश्वः। स एवाऽऽशकस्तद्विपर्ययोऽनाशकः । सत्येव भोज्यद्रच्ये क्रोवादिना भोजनः निष्टुत्तिः । शस्त्राग्निविषोदकोद्धन्यनानि प्रसिद्धानि । प्रपतनं चृक्षात्पर्वताद्वा पातः । एतः प्रायादिभिरात्यव्यापादने चकारादन्यैरप्येवंविधैरन्वभ्रमाशीनः मिति । अत्र ब्रह्मपुरापे—

क्रोधात्मायं विषं विह्नः शस्त्रमुद्धन्धनं जलम् । गिरिष्ठक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चैत्र ब्राह्मणैईताः । महापातिकनो ये च पिततास्ते प्रकीर्तिताः ॥ पिततानां न दाहः स्यान्त च स्यादिस्थसंचयः । न चाश्चपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धिकंदा न च ॥ इति ।

अत्राङ्गिराश-पादि कश्चित्प्रमादेन म्रियेताग्न्युद्कादिभिः। तस्याऽऽशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ इति ॥११॥ सपिण्डामामित्युक्तम्। के ते सपिण्डास्तानाह---

पिण्डिनिवृत्तिः सप्तमे पश्चमे वा ॥ १२ ॥ क्टरम्पमारभ्य षष्ठपर्यन्तं सापिण्डचय्। सप्तमे तु निवृत्तिः । केर्य

सप्तमें सोदकत्वम् । सप्तमे तु निवर्तत इत्युक्तत्वात् । ततः परं सगोत्रत्व-मेव। पश्चमे वेति यदुक्तं तदौरसव्यतिरिक्तविषयम्। तत्रापि यथासंभवं द्रष्ट-व्यम् । एवं चार्थः-पितृपितामहमपितामहेभ्यस्तत्परमपि द्वाभ्यामित्यात्मना सह षष्ट्रपर्यन्तं पिण्डं दद्यात् । सप्तमे तु निरुत्तिः । पश्चमे वेति पुत्रिकापुत्रविष-यमेतत् । अत्र बौधायनः --कथं खळ पुनिकापुत्रस्य पिण्डदानम् । एतत्तेऽमुष्यै पितः, मम पितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽमुष्यै पितामह मम प्रपितामह ये च त्वामनु, एतत्तेऽमुष्यै प्रवितामह मम प्रवितामह ये च त्वामन्यिति । अस्यैवं विण्डं ददतः पश्चमे प्राप्ते विण्डनिष्टक्तिः। मात्स्यपुराणे-

क्रेवभाष्मश्रुवर्धाद्याः वित्राचाः विण्डभागिनः । सप्तमः पिण्डदस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरूषम् ॥ इति ॥ १२ ॥

## जननेऽप्येवम् ॥ १३ ॥

शावमाशीचं दशरात्रिक्यादेः प्रभाते तिस्वृभिरित्यन्तस्यातिदेशः । यथ शावमाशीचं तथा जनने अपीति द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

## मातापित्रोस्तन्मातुर्वा ॥ १४ ॥

तजननाशाचं मातापित्रोर्वा मातुरेव वा । मुख्यत्वाज्जनन्याः पितुः मागेव । ज्ञातीनां तत्र व्याघः-

सूतकं तु सिपण्डानां पित्रोवी मातुरेव वा ॥ इति । मातापित्रीयां तिन्निभित्तत्वादिति । मसुस्तु-

> जननेऽप्येवभेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम्। सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यः-त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशीचिमिष्यते।

ऊनद्विवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ इति ।

बौधायनः--जनने तावन्मातापित्रोईशाहमाशीचे। मातुरित्येके । तत्परिहर-णात्। पितुरित्येके। शुक्रपाधान्यात्। अयोनिजा ह्यपि पुत्राः श्रुयन्ते। मातापित्रोरेव तु संसर्गसाभाग्यात् ।

अङ्गिराः-नाशौचं सूतके प्रोक्तं सविण्डानां कर्यंचन। मातापित्रोरशीचं स्यातसूतकं मातुरेव च ॥

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्। मातुर्वी सूतकं तस्मादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥ इति ।

शङ्खालिखितौ-जननेऽप्येवम्।तत्र मातापितरावशुची इति। मातेत्येक ॥ इति। पैठीनसि:--जैनने सपिण्डाः शुचयो मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य । पिता शुचिः ॥ इति ।

अत्र द्वताद्यपेक्षो दशौहो नैषां विकल्पः। अन्ये भणन्ति अनधिकार्रुक्षणः माशीचं सर्वेषां भवति । 'उभयत्र दशाहानि कुलस्यानं न भुज्यते' इति मानवे दर्शनातुँ । अस्पर्शितालक्षणं तु मातापित्रीरेवाति । गृहान्तरे वसतस्तत्संसर्गमग्र च्छतः पितुश्च नेति । 'सूतके सूतकावर्ज संस्पर्शो न निषिध्यते 'इति च पडान्ति ॥ १४ ॥

गर्भमाससमारात्रीः स्रंसने गर्भस्य ॥ १५॥

आ चतुर्थाद्भवेत्स्रावः पातः पश्चमषष्ठयोः । अत उर्ध्व तु नारीणां स्रवः प्रसव- उच्यते ॥ इति ।

तिस्रो गर्भविपदस्ताः सर्वाः स्नंसनशब्देनोच्यन्ते । यावतिथे मासे गर्भस्य संसनं तन्माससमा रात्रीराशीचं भवति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । द्वितीयमा सादियथामाससंख्यान्यहानीति ॥ १५ ॥ -

#### त्र्यहं वा ॥ १६ ॥

द्वितीयेऽपि मासे त्र्यहं वाऽपि भवति । चतुर्धु तूत्कर्षः ॥ १६ ॥

श्रुत्वा चोर्ध्व दशम्याः पक्षिणीम् ॥ १७॥

दश्रमीप्रहणं दशाहादेः परिपूर्णाशौचस्योपलक्षणम् । अहर्द्धयमध्यगता रात्रिः पक्षिणी रात्रिद्वयमध्यगतमहर्वा । पूर्ववद्दितीयामाप्तिर्विपत्तिनकरणात् । मरण निमित्तमूर्ध्वे दशाहादाशीचकालेऽतिकान्ते यदि ज्ञातिमरणं शृणुयात्ततः पक्षिः णीमाशीचं भवति । दिवा श्रवणे तदहरन्तरा रात्रिष्व(र) गरेद्यश्राहः । रात्री श्रवणे सा रात्रिरपरेद्युरहोरात्र इति ।

१ क. ख. घ. °ची न मा°। २ ग. सिपण्डाः द्युचयः सर्वे मा°। ३ क. °शाहे तेषां विकल्पेन इत्पन्ते उन्ये । अ० । ४ ग, अस्पृद्यता<sup>०</sup> ।

अत्र मनुः - अतिकान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ इति । तथा जाबालि:-अतीते सूतके स्वे स्वे त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्।। इति।

अत्र सूतकशब्द आशौचपर्यायः । विष्णुस्तु—व्यतीते त्वासंवत्सरस्यान्त एकरात्रेणेति । एषा देशकालधर्मापेक्षया व्यवस्था।

वृद्धवसिष्ठः-मासत्रये त्रिरात्रं तु षण्मासे पक्षिणी भवेत्। एतच सर्व संवत्सरादर्वाक् । अत्र मनुः---

संबत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टैवापो विशुध्यति ॥ इति । अत्र पैठीनसिः-पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रुत्वा तदिनमारभ्य दर्शाहं सूतकी भवेत्॥ इति।

स्मृत्यन्तरे--पितृपत्त्यां व्यतीतायां मातृवर्जे द्विजोत्तमः। संवत्सरे व्यतिकान्ते त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च।

एततु समानोदकविषयम् ॥ १७ ॥

## असपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि च ॥ १८ ॥

सिपण्डता यस्य निष्टता सोऽसिपण्डः समानोदकः । योनिसंबन्धो माताः गहगातृष्वसृतत्पुत्रादयः स्त्रीणां प्रत्तानां पित्रादयः स्वस्नादयश्च । सहाध्यायीः एकस्मादुवाध्यायादधीतकुत्स्नवेदः । चकारात्स्मृत्यन्तरपठिताः पितृष्वसृतदपः त्यादयोऽन्ये च । एतेषु मृतेषु परस्परं पक्षिणीमाशौचं भवति । पक्षिणीकाले त्वतीते स्नानमेव । मनुस्तु समानोदके त्रिरात्रमाह—

> रजन्याऽह्नेव चैकेन त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः। शवस्पृशो विशुध्यन्ति ज्यहात्तूदकदायिनः॥ इति ।

अनयोः पूर्ववद्व्यवस्था । एतद्द्यमप्यनुपनीतमरणविषयम् । ततोऽवीकस्तान-मेव । जननेऽपि समानोदकानां मनुना ज्यहो दर्शितः—

जन्मन्येकोदकानां तु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥ इति ॥ १८ ॥

# सब्रह्मचारिण्येकाहम् ॥ १९ ॥

समानो ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी सुहृत् । तस्मिन्मृत एकमहोरात्रमाशौचं भवति ॥ १९॥

# श्रोत्रिये चोपसंपन्ने ॥ २० ॥

श्रोत्रियोऽधीतवेदः । उपसंपन्न आश्रितो गृहवासादिना । तस्मिन्मृत एकाः हमाज्ञौचम् । चकारादेकाहमित्यनुवर्तते अत्राङ्गिराः—

> गृहे यस्य मृतः कश्चित्तत्सिपण्डः कथंचन । तस्याप्यशौचं विक्षेयं त्रिरात्रं नात्र संशयः ॥ इति ।

मनुः -- श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमञ्ज्ञिचिर्भवेत् ॥ इति ।

आङ्गिरसमपि वचनं श्रोत्रियविषयम् । अत्र विष्णुः — स्त्रीणां विवाहः संस्कारः संस्कृतासु स्त्रीषु नाऽऽशीचं पितृपक्षे । तत्प्रसवमरणे पितृगृहे चेद्रः वेतां तदैकरात्रं त्रिरात्रं चेति । प्रसव एकरात्रं मरणे त्रिरात्रमिति व्ववस्थितो विकल्पः ॥ २०॥

## मेतोपस्पर्शने दशरात्रमाशौचमिभसंधाय चेत्।। २१॥

नात्रोपस्पर्शनशब्देन स्पर्शमात्रं विवक्षितम् । पतितचण्डालेत्यादिना सचैल-स्नानस्य तद्विषये वक्ष्यमाणत्वात् । किं तर्श्वपस्पर्शनं मेतिनिहरणम् । तस्मिन्दशः रात्रमाशौचं भवति । तच्चित्रिहरणमभिसंधाय वेतनादिप्रयोजनाभिसंधानेन भवति न धर्मार्थम् । सत्यप्याशौचाधिकारे धुनराशौचग्रहणं पूर्वस्मादाशौचादस्य वैधम्प्रशापनार्थम् । तेन वक्ष्यमाणमधःशय्यासनादिकपस्मिन्विषये न भवति । अस्पृत्रयताधिकारस्रक्षणमेव ।) २१ ॥

# उक्तं वैश्यशूद्रयोः ॥ २२ ॥

अस्मिन्नभिसंघाय प्रेतोपस्पर्शनादिविषये वैश्यशूद्रयोरनुक्तमाशौचं द्वादश-रात्रमर्थमासमिति पूर्वोक्तम् ॥ २२ ॥

#### आर्तवीर्वा ॥ २३ ॥

ऋतुसमानसंख्या वा रात्रीराशीचम् । षड् ऋतवः । पश्च वा हेमन्ताशिशि । रयोः समासेन ॥ २३ ॥

# पूर्वयोश्य ॥ २४॥

पूर्वयोत्रीह्मणक्षिययोरिप वर्णयोरुक्तमाशौचमार्तवीर्वा रात्रीराशौचम् । उक्तस्यापि ब्राह्मणस्य पूर्वयोरिति पुनरुपादानमार्तवीर्वेति विकल्पसिद्ध्य ध्रम्। पूर्ववहेशकालावस्थायपेक्षो विकल्पः । अत्र भृतिरहिते निहीरे मनुः-

असिपण्डं द्विजं मेतं विषो निर्हत्य बन्धुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्र बान्धवान् ॥ यद्यनमत्ति तेषां यः स दशाहेन शुध्यति । अनदसन्नमह्नव न चेत्तिस्मिन्गृहे वसेत् ॥ इति ।

बन्धुवत्स्तेहादिना । ग्रामाद्धहिर्वासे वोदृणां सज्योतिः । यथाऽऽह हारीतः-प्रेतस्पृशो ग्रामं न प्रविशेषुरा नक्षत्रदर्शनाद्वात्री चेदाऽऽदित्यदर्शनात्ततः शुद्धिः रिति। ग्रामप्रवेशे तु अनदन्ननमह्नैवेति मानवमेकाहः। अनाथविषये पराश्वरः—

अनाथं ब्राह्मणं मेतं ये वहान्ति द्विजातयः।
पदे पदे क्रतुफलमानुपूर्व्याल्लभन्ति ते॥
पेतस्पर्शनसंस्कारैब्रीह्मणो नैव दुष्यति।
वोढा चैवाभिदाता च सद्यः स्नात्वा विशुध्यति॥ इति॥ २८॥

#### व्यहं वा ॥ २५॥

मेतोपस्पर्शन इत्यारभ्य सर्वेषां वर्णानां ज्यहं वा । अत्युत्कृष्टिवषयीम-दम्॥ २५॥

आचार्यतत्पुत्रस्रीयाज्यारिष्येषु चैवस् ॥ २६ ॥

जपनीय तु यः शिष्यमित्युक्तलक्षण आचार्यः । तत्पुत्र आचार्यपुत्रः । आचार्यस्त्री । याज्यो यजनीय ऋत्विम्येक्षया यजमानः । शिष्यः प्रसिद्धः । एतेषु मृतेषु चैवं ज्यहमिति ॥ २६ ॥

विजातीयनिहीरविषयमाह----

अवरश्चेद्वर्णः पूर्ववर्णमुपस्पृशेतपूर्वी वाऽवरं तत्र शवीक्तमाशीचम्॥२०॥ भवरो जघन्यः क्षत्रियादिक्रीह्मणापेक्षया । पूर्वी ब्राह्मणादिः क्षात्रियाद्यपे-क्षया। तयोरन्योन्यनिर्हारे शवजात्युक्तमाशौचं भवति । ब्राह्मणश्चवनिर्हरणे क्षाचियस्य दश्वरात्रम् । क्षचियस्य श्वानिह्रणे ब्राह्मणस्यैकाद्शरात्रमित्यादि। अत्रैव भृत्यर्थे व्याघ्नः-

्अवरश्चेद्वरं वर्णमवरं वा वरो यदि। चरेच्छावं तदाऽऽशौचं दृष्टार्थे द्विगुणं भवेत् ॥ इति ॥ २७ ॥ बुद्धिपूर्वशवस्पर्शमात्रे प्रासाङ्गिकेन सह शुद्धिमाह—

पतितचण्डालसूतिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्पृष्टुचुप्रप्-र्शने सचैलोदकोपस्पर्शनाच्छुध्येत्॥ २८॥

पतितो ब्रह्महादिः । चण्डालस्तिकोदक्याशवाः शसिद्धाः । एतेषां स्पृष्टौ, तत्सपृष्टौ स्प्रष्टूणां च स्पृष्टावुपस्पर्शने तदुपस्पर्शने, स्प्रष्टूणां स्पर्शने च सचैछो-दकोपस्पर्शनात्स्नानाच्छुध्येत्। स्नानेन सर्चेळत्वेन शुद्धौ । अतः क्रियाविशेषः णपाठोऽयुक्तः । अबुद्धिपूर्वे मानवम् —

> दिवाकी तिं मुद्दवयां च पतितं सूतिकां तथा। श्वं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुध्यति । इति ॥ २८ ॥

# शवानुगमने च ॥ ५९ ॥

अनुगम्येच्छयाऽप्येतं ज्ञातिमज्ञाविमेव वा । स्नात्वा सचैलं स्पृष्टाऽप्तिं घृतं प्रारय विशुध्यति ॥ इति ।

घृतमाश्चनादृध्वमिप स्नानं केचिदिच्छन्ति। तत्र मूलं मृग्यम्। याज्ञवल्कयोऽपि ' स्पृष्टाऽप्तिं घृतभुक्शुचिरित्येतावदेवाऽऽह । इदं सजातीयविषयम् । ब्राह्मणस्य क्षियानुगमने वसिष्ठोक्तम् । मानुष्यास्थि स्पृष्टा त्रिरात्रमाशौचमस्थिन्ने त्वहो रात्रं शवानुगमने चैविमिति'। एविमिति त्रिरात्राहोरात्रयोरतिदेशः । अत्र क्षित्रः एकरात्रं वैदयानुगमने त्रिरात्रभाति व्यवस्था । द्राद्रानुगमने यानुगपन त्वाङ्गिराः---

> मेतीभूतं तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बछः। अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रं सोऽश्चिर्भवेत् ॥ त्रिरात्रे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम् । पाणायामशतं कुत्वा घृतं पाइय विशुध्यति ॥ इति ।

भश्चियवैश्ययोवैश्यशृदानुगमने ब्राह्मणवत्करूप्यम्। क्षश्चियस्य श्रुद्रानुगर मन एकरात्रं पाणायामश्रतं च । मनुः —

नारं स्पृष्टाऽस्थि सस्तेहं सवासा जलपाविशेत्। आचम्यैव तु निःस्तेहं गां स्पृष्टा वीक्ष्य वा रविम् ॥ इति । इदमबुद्धिपूर्वविषयम् । युद्धमनुः—

दहनं वहनं चापि पेतस्यान्यस्य गर्भवान् । न कुर्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सदा ॥ ज्येष्ठस्य वाऽनपत्यस्य मातुलस्य सुतस्य वा ॥ इति । पितुरिति मातुरप्युपलक्षणम् । आतुररोदने पारस्करः—

> अस्थिसंचयानादवीग्रुदित्वा स्नानमाचरेत्। अन्तर्दशाहे विषस्य ऊर्ध्वमाचमनं स्मृतम्॥ इति।

विषर्य मृतस्यान्तर्वशाहे एदतां सर्वेषां वर्णानां समानिमदम्। अत्र विष्णुः—
सर्वेस्यैव प्रेतस्य बान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्तानेन । अकृतास्थिसंचये सचैछस्तानेन शुद्धिरिति प्रकरणाद्गम्यते । इदं क्षित्रियादिमरणे समानापकृष्टानां
रोदने शूद्रवर्जम् । त्रिवर्णविषयातुररोदने ब्रह्मपुराणे पठन्ति—

अनस्थिसंचयो विशो रौति चेत्स्त्रवैश्ययोः। तदा स्त्रातः सचैलम्तु द्वितीयेऽहानि शुध्यति॥ कृते तु संचये विशः स्नानेनैव शुचिर्भषेत्॥ इति।

क्षञ्चियस्य वैश्यातुरव्यञ्जनेऽण्येवमेवोहितव्यम् । शूद्रातुरव्यञ्जने पार-

अस्थिसंचयनादवीग्यदि बिप्रोऽश्व पातयेत्।

मृते सूद्रे गृहं गत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यंति।।
अस्थिसंचयनाद्ध्यं मासो यावद्द्विजातयः।
अहोरात्रेण सुध्यन्ति वाससां क्षालनेन च॥

इत्यलं प्रसक्तानुप्रसङ्ग्नेन ॥ २९॥

शुनश्च ॥ ३० ॥

खपसमस्तमण्यपेक्षते । ज्ञुनश्चोपस्पर्धने सचैक्षोदकोपस्पर्धनाच्छुध्येत् । पृथ-करणं तत्सपृष्टिन्यायनिवृत्त्यर्थम् ॥ ३०॥

यहुपहन्यादित्येके ॥ ३१ ॥

्एके तु यदङ्गं श्वोपहन्यासस्यैव प्रक्षालनिष्टछन्ति । अत्राऽऽपस्त-

<sup>्</sup>र ग. °तुस्तदा । ५ ग. °ष्टिन्याद्यु° ।

म्बीयो विशेष:—शुनोपहतः सचैलोऽवगाहेत । प्रक्षाल्य वा तं देशमितना संस्पृष्ठय पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भवतीति। ऊर्ध्वाङ्गस्पर्शे स्नानमधः प्रक्षास्त्रनामिति व्यवस्थां जातूकण्ये आहं---

ऊर्ध्व नाभेः करौ ग्रुक्त्वा स्पृक्ष्यत्यङ्गं खरो यदि । स्नानं तत्र विधातव्यं शेषे प्रक्षालय शुध्याते ॥ इति ॥ ३१ ॥

उदकदानं सपिण्डैः छतचूडस्य ॥ ३२ ॥

कृतचूडान्तस्य प्रेतस्य सपिण्डे रूदकदानं कर्तव्यं यावदाशीचम् । न ततोऽः र्वागिति । अग्निसंस्कारोऽप्यस्यैव । यथाऽऽह लौगाक्षिः--

तूष्णीमेवोदकं दद्य। तूष्णीमेवाग्निमेव च। सर्वेषां कृतचूडानामन्यत्रापीच्छया द्वयम् ॥ इति ।

एवं च कृतचूडस्य नियतोऽग्निसंस्कार उदकदानं च । अकृतचूडस्य त्वानी. यतं तदकरणे न प्रत्यवायः। चुडाकरणेन कालो लक्ष्यते तृतीयं वर्षम्। बहुषु स्मृतिषु तथा दर्शनात् । मनुर्पि--

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या ब्राह्मणैरुदकक्रिया। जातदन्तस्य वा कुर्यानाम्नि चापि कृते सति ॥ इति । अग्नयुदकप्रहणमौध्वदेहिकस्योपळक्षणम् । तत्र देवस्रो विशेषमाह-द्वादशाद्वत्सरादर्वाक्पौगण्डमरणे सति । संपिण्डीकरणं न स्यादेकोहिष्टानि कारयेत् ॥ इति ॥ ३२ ॥

तत्स्रीणां च॥ ३३॥

तदुदकदानं स्त्रीणां च कृतचूडानां कार्यम् ॥ ३३ ॥ एके प्रचानाम् ॥ ३४ ॥

एके मन्यन्ते प्रतानामेव स्त्रीणागुदकदानमप्रमत्तानां तु नैवेति । प्रतानां च भर्तृपक्षेर्देयम् ॥ ३४ ॥

अथाऽऽशौचकाछे ज्ञातयः कथं वर्तेरन्-

. अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे ॥ ३५ ॥ भूमावेव शयीरनासीरंथ न कटासनादिषु । मैथुनं च वर्जयेयुः । सर्वे प्रहणं समानोदकार्थम् ॥ ३५ ॥

न मार्नियीरच् ॥ ३६॥ मार्जनं गात्रमलापकर्षणस् । तच न कुर्युः ॥ ३६ ॥

# न मांसं भक्षयेयुरा प्रदानात्॥ ३७॥ प्रदानं श्राद्धम्। आतदन्तं मांसं न भक्षयेयुः॥ ३७॥

# प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषूदकिक्या ॥ ३८ ॥

प्रथमादिष्वहःसु सपिण्डैः प्रेताय तिलिमिश्रमुदकं देयमेवंगोत्रायैवंश्वर्मणे प्रेतायैति तिलोदकं ददामीति । प्रथमे त्रीन् । तृतीये नव । सप्तमे त्रिंशत् । नवमे त्रयस्त्रिशत् । इति पश्चसप्तति लिलाङ्गलयो देयाः । आचारस्तु प्रथमेऽह्नि त्रयः । द्वितीयादिष्वेकोत्तरं दीयते ॥ ३८ ॥

#### वाससां च त्यागः ॥ ३९ ॥

उदकदानकाले परिहितानि वास्नां सि प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषु त्याज्यानि । अन्यानि क्रमेण परिधेयानि ॥ ३९ ॥

अन्ते(न्त्ये) त्वन्त्यानाम् ॥ ४० ॥

वर्णेष्वन्त्याः शूद्रास्तेषामन्त्ये नवमेऽहनि वाससां त्यागः ॥ ४० ॥

दन्तजन्मादि मातापितृभ्याम् ॥ ४१ ॥

दन्तजन्मवभृति पुत्रस्य मातापितरौ जलं दद्याताम् । तूष्णीं माता ॥ ४१ ॥ बालदेशान्तिरिवप्रविज्ञातासापिण्डानां सद्यःशीचम् ॥ ४२ ॥

बालोऽक्वतच्दः । देशान्तिरितो देशेन व्यविद्यो देशान्तरस्थः । पत्रिति नैष्ठिकवानप्रस्थपितित्राजकाः । असिपिण्डाः समानोदकाः । तेषां मरणे ज्ञातीनां सद्यःशौचं स्नानेन शुद्धिः । बालिविषये याज्ञवल्क्यः—

> फ्रश्नादिवार्षिकं मेतं निखनेस्नोदकं ततः। आ दन्तजन्मनः सद्य आ चुडान्नीयकी समृता॥ त्रिरात्रमा त्रतादेशादश्वरात्रमतः परम् । इति।

आङ्गिराः--यद्यप्यकुतचुडो वे जातदन्तस्तु संस्थितः ॥ दाहयित्या तथाऽप्येनमाशीचं त्र्यहमाचरेत् ॥ इति ।

मनुस्तु— ऊनद्विवार्षिकं भेतं निद्ध्युर्बान्धवा बहिः । अस्रंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनाहते॥

<sup>\*</sup> एतद्भे मुद्रितय। इवल्त्रयस्मृतावेवं पठितम्—' उन्निद्धवर्षे निखनेत्र कुर्यादुदकं ततः ' इति । किंचैतद्गे वर्तमानो द्शरात्रमतः परिभत्यन्। प्रथोऽपि तत्र नोपलभ्यते ।

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो नास्य कार्योदकक्रिया। अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षपेत इयहमेव तु ॥ इति ।

आश्वलायनः — अदन्तजाते परिजात एकाहम् । इति । आपस्तम्बस्तु — मातुश्र योनिसंबन्धेभ्यः पितुश्रा सप्तमात्पुरुवाद्यावता वा संबन्धो ज्ञायते तेषां मेतेषूदकोपस्पर्शनं गर्भान्परिहाप्यापरिसंवत्सरान्मातापितरावेव तेषु हतीरश्चेति। एतेषां देशकुलधर्मापेक्षया व्यवस्था। अत्र कन्याविषय आपस्तम्बः--

अभौढायां तु कन्यायां सद्यःशीचं विधीयते । इति । अमे। हा ऽकृतचूडा ।

[याज्ञवल्क्यः-]अहस्त्वदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनम् ॥ इति ।-

ः इदं चौलादृध्वम् । व्याघ्र आह—

बाले मृते सपिण्डानां सद्यःशौचं विधीयते । दशाहेनैव दंपत्योः सोद्राणां तथैत च ॥ इति ।

इदं तु सूतकं दशाहान्तर्मरणविषयम् । तथा च--

अन्तर्दशाहे जातस्य शिशोर्निष्क्रमणं यदि। सृतकेनैव शुद्धिः स्यात्पित्रोः शातातपोऽब्रवीत् ॥ ४२ ॥

राज्ञां च कार्यविरोधात्॥ ४३॥

राज्ञश्च सद्यःशीचं कार्यविरोधात् । कार्यं प्रजारक्षणादि । बहुवचननिर्देशाद्ये चान्येऽमात्यादयस्तत्कार्यवन्तस्तेषामपि। यस्य चेच्छाति पार्थिव इति मनुः॥४३॥

> ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायनिवृत्त्यर्थं स्वाध्यायनिवृ-त्त्वर्थम् ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणस्य च सद्यःशौचं स्वाध्यायनिवृत्तिर्मा भूदिति । बहुशिष्यस्याः ध्यापयत इदम्रुक्तम् । [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ] । इत्याशीचम् । ४४॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां दितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥

#### अथ षष्ठोऽध्यायः।

#### अथ श्राद्धम् ॥ १ ॥

अथशब्दोऽधिकारार्थः । श्राद्धं नाम कर्माधिकियते । श्रद्धा यत्र विद्यते तच्छ्राद्धम् । तच्च पश्चविधम्—

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं द्वद्धिश्राद्धमथापरम्। पार्वणं चेति विक्षेयं श्राद्धं पश्चविधं बुधैः॥

#### तत्र नित्यं मनुराह--

दद्यादहरहः श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा । पयोमूलफलैवीऽपि पितृभ्यः श्रीतिमावहन् ॥ एकमप्याशयेद्विमं पित्रथे पाश्चयाज्ञिके । न चैवात्राऽऽशयेरिंकचिद्वैश्वदेवं प्रतिद्विजस् ॥ इति ।

ग्रहणादिषु यत्त्रियते तन्नैमित्तिकम् । तस्य प्रयोगः पार्वणवत् । एकोदिष्टं सिपण्डीकरणमष्टकेत्येतान्यपि नैमित्तिकान्येव । तत्रैकोदिष्टं घोडशविधम् ।

मृतेऽहिन तु कर्नव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ इति याज्ञवल्क्यः । एकोहिष्टं तु कर्तव्यमित्याद्यपादे लोगाक्षिः ।

व्याघ्रः — एकादशेऽह्मि कर्तव्यं त्रिपक्षे च तथैव च।

षण्मासे च ततः कुर्यादेकोदिष्टं प्रयत्नतः ॥ इति।

ततः संवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे वा तथैव च।

सपिण्डीकरणं कुर्यादवीग्वा दृद्धिसंभवे॥ इति।

जातूकण्यः-- चतुर्थे पश्चमे चैव नवमैकादशे तथा। यदमं दीयते जन्तोस्तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥

इति च पठन्ति । वर्णानुपूर्व्यव्यवस्थितानि चत्वार्येतानि । तदेव आद्धमेकः मेकादशेऽहनीति प्रधानम् । एकादश्रग्रहणमाशौचान्तीपलक्षणम् । तत्र च मासे तदेव मासिकम् । सपिण्डीकरणे प्रेतस्यैको।दिष्टं पित्रादिभ्यः पार्वणम् । तत्रापि

मासे तदेव मासिकम्। मध्ये दश मासिकानि त्रिपक्षषाण्मासिकयोः प्रतिसंवः स्तरं चापरं मृताहे सांवत्सरिकामिति षोडशैकोदिष्टानि।

पहान्त च-

नवत्रिपक्षषण्मास्यसांवत्सरिकमासिकम् । श्राद्धेः षोडशाभिः पेतः पिशाचत्वं विमुश्चति ॥ यस्यैतानि न कुर्वन्ति एकोहिष्टानि षोडश । पिशाचत्वं स्थिरं तस्य कृतैः श्राद्धश्रतेरपि ॥ इति ।

हेमन्तिशिश्योश्रतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा । प्रथमेऽहिने कियमाणे स्त्रयपत्यं जायत इत्यादि कामसंयोगेन कियमाणं काम्यम्। तदिप पार्वः णवदेव । विवाहादिष्टद्धिकर्मसु पूर्वेद्यः कर्तव्यं द्यद्धिश्राद्धम् । तस्मात्पितृभ्यः पूर्वेद्यः क्रियत इति ब्राह्मणमूलम् । तत्र युग्मा ब्राह्मणा यवास्तिलार्थाः । अन्यत्पार्वणवत् । पार्वणं तु वक्ष्यते ॥ १ ॥

# अमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात् ॥ २ ॥

सूर्याचन्द्रमसी यस्यां सह वसतः काऽमावास्या । पितृभ्य इति बहुवचना-तिपतृपितामहमपितामहेभ्यो दद्यात्। दानमकारो गृह्येषूक्तः 'होमो ब्राह्मणभोजनं पिण्डनिवेपणम् ' इति । इह तु ब्राह्मणभोजने विशेषः ॥ २ ॥

पश्चमीप्रभृतिषु वाऽपरपक्षरूप ॥ ३ ॥

अपरपक्षः कृष्णपक्षः। तस्य पश्चमीत्रभृति वा दद्यात् ॥ ३ ॥ यथाश्रद्धं सर्वस्मिन्दा ॥ ४ ॥

सर्वस्मिन्वाऽपरपक्षे दद्याद्यथाश्रद्धं यथा श्रद्धा भवतीति ॥ ४ ॥

द्रव्यदेशबाह्मणसंनिधाने वा कालनियमः ॥ ५ ॥

तिलमाषेत्यारभ्य वक्ष्यमाणं तत्तत्प्रशस्तं द्रव्यम् । देशो गयापुष्करादिः ।

पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धं कुरुक्षेत्रे तथैव च। द्यान्महोदधौ चैव हुदगे। हे गिरौ तथा ॥ इति व्यासः। यद्दाति गयास्थथ सर्वमानन्त्यमद्भुते । इति याज्ञवल्कयः ।

ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावना वक्ष्यमाणाः षडङ्गविदादयः । एतेषां द्रव्यादीनां संनिधाने समवाये कालनियमः संनिधिरेव काल इति । वाशब्दो विक. स्पार्थः ॥ ५ ॥

# शक्तिः प्रकर्षेद्गुणसंस्कारविधिरन्नस्य ॥ ६ ॥

अन्नस्य भक्ष्यभाज्योदर्शुणविधयः पायसत्वविशदसिद्धत्वादयः। संस्कारः विधयो भर्जनमरीचीजीरकलवणादिभिः सुरभीकरणादयः । एतान्यथाशक्ति मकर्षेत्मकृष्टान्कुर्यात् ॥ ६ ॥

#### नवावरान्भोजयेदयुजः ॥ ७ ॥

नवसंख्याऽवरा येषां ते नवावरास्तावतो ब्राह्मणान्भोजयेत् । अयुजोऽन युग्मसं ख्यान् । नवपक्षे पितुः श्लीन्यितामहस्य त्रीन्यपितामहस्य त्रीन् । अवर-ग्रहणाद्धिका अपि भवन्ति पश्चद्शैकविंशतिरित्याद्यः । अयुज इति वचना-द्द्वादशं।दिव्याद्वात्तः ॥ ७ ॥

#### यथोत्साहं वा ॥ ८ ॥

यथासामर्थ्य नवभ्योऽर्घागपि भोजयेत्। अयुज इत्यनुष्टतेस्त्रीनेव । तथा-चाऽऽपस्तम्बः-अयुग्मांस्व्यवरानिति । शास्त्रान्तरेषु विश्वेभयो देवेभयो ब्राह्मण-भोजनमाम्नातं मातामहानां च । यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः---

> द्वौ दैवे पाक्त्रयः पित्रय उद्गेकैकपेव वा। मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ इति ।

दैवे द्वी ब्राह्मणौ प्राङ्मुखाबुपवेश्यौ। पित्रथे तत्रोदङ्मुखाः। एकैकस्यैक-मेव वेति । देवानामेकः पित्रादीनां जयाणामेक इति । मातामहानामप्येवं पितृश्राद्धवत् । द्वौ दैवे मातामहाद्यर्थे त्रयः । वैश्वदेविकं तन्त्रं वा भवति पितुः श्राद्धस्य मातामहश्राद्धस्य च ॥ ८॥

कीद्दशान्भोजयेत्तत्राऽऽह---

# श्रोत्रियान्वाश्रूपवयःशीलसंपन्नान् ॥ ९ ॥

श्रोत्रियानधीतवेदान् । वाक्संपत्तिः सुन्निक्षितं वाक्यं संस्कृतभाष-णादि । रूपसंपनान्सीम्यवेषानन्यूनानिभकाङ्गाञ्चित्राचद्वितान्वयःसंपन्नान

ननतिवालान् । शिल्पन्तःकरणशुद्धिस्तर्सपन्नान् । एवंगुणान्भौजयेत् ॥ ९ ॥ युवभ्यो दानं प्रथमम् ॥ १० ॥

एवंगुणेभ्यो युवभ्यः श्राद्धदानं मुख्यः कल्पः ॥ १० ॥

एके पितृवत् ॥ ११ ॥

एके मन्यन्ते पितृवत्पित्राद्यसुरूपं दानमिति। यथा-पित्रे तरुणाः पितायहाय वृद्धाः प्रपिनामहाय वृद्धतरा इति ॥ ११ ॥

न च तेन मित्रकर्म कुर्यात्॥ १२॥

न च तेन श्राद्धेन मित्रकर्म कुर्यात्। येन मैत्री कार्या तस्मिन्नर्थापेक्षितं न भोजयेत्। मित्रलोभकारार्थे न भोजयेदित्यर्थः । आपस्तम्बन्तु-अनर्थिषेशो भोजयेदिति विशेषेणाऽऽह ॥ १२ ॥

पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च द्युः ॥ १३ ॥

पुत्रा दद्युरिति पथमः करुपः । तदभावे सिषण्डा भ्रातृतन्युत्रादयः । तदः भावे मातृसपिण्डा मातृभ्रातृतत्पुत्रादयः । तदभावे शिष्यः ॥ २३ ॥

तदभाव ऋत्विगाचार्यो ॥ १४ ॥

शिष्याभाव ऋत्विक् । तदभाव आचार्यश्र दद्युशिति ॥ १८ ॥ श्रोत्रियाधीनत्वे सत्यपि वज्यीनाह-

न भोजयेत्स्तेनक्वीबपतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरहाभ्रे-दिधिषुपतिश्वीयामयाजकाजापालोत्सृष्टायिमयपकुः चरकूटसाक्षिप्रातिहारिकान्॥ १५॥

स्तेनो हिरण्यस्तेनः । क्लीबो मोघवीर्यो न तृतीयापकृतिः । अश्रोत्रियत्वा-त्पतितो ब्रह्महादिः । नास्तिकः भेत्यभावापवादी । तद्वत्तिर्नास्तिकवृत्तिः । मेत्यभावमङ्गीकृत्यापि यस्तदनुकूलं न चेष्टते संसर्गवशात्। वीरहा यो बुद्धिः पूर्वमभीनुद्वासयीत सत्यामप्युपपत्तौ । श्रूयते हि-वीरहा एष देवानां योऽग्निमुः द्वासयत इति । अग्रेदिधिषु इति दीर्घान्तं केचित्पठान्ति । पतिशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । अग्रेदिधिषुपतिर्दिधिषुपतिरिति ।

ज्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्यायापृद्यतेऽनुजा। सा त्वग्रेदिधिषूर्वेया पूर्वा तु दिधिषूः स्मृता ॥ इति । तयोः पती । नैघण्डकास्तु—

पुनर्भू दिधिषुरूढा दिस्तस्या दिधिषुः पातिः। स तु द्विजोऽश्रेदिधिषुः सैव यस्य कुटुम्बिनी ॥ इति ।

स्रीग्रामयाजकः। स्रीणां व्रतानामुपदेष्टाऽनुष्ठापयिता स स्रीयाजकः। ग्रामः याजको बहुयाजकः अजापाळोऽजारक्षणजीवकः । उत्सृष्टाग्निराशीचाद्यनुपः पत्त्या प्रमादाद्वा विच्छिन्नाप्तिः । मद्यपः सुराव्यतिरिक्तमदकरद्रव्यस्य पाता । सुरापस्तु पतितत्वेनोक्तः । कुचरः कुत्सिताचारः । साक्ष्येऽनृतवक्ता कूट-साक्षी । प्रतिहारिको द्वारपालद्वात्तः । एतान भोजयेत् । येषां पतितादीनां देशीनस्पर्शनादिकं मतिषिद्धं तेषां मतिषेधः कृतप्रायश्चित्तानामपि वर्जनार्थः॥१५॥

उपपातिः ॥ १६ ॥

उपपतिजोरः ॥ १६॥

यस्य च सः॥ १७॥

स उपपतिर्यद्विषये स च साक्षात्पतिस्ताबुभावपि न भोजनीयौ ॥ १७॥

कुण्डाशिसोमविक्रय्यगारदाहिगरदावकीर्णिगणप्रे-ष्यागम्यागामिहिंस्रवरिवित्तिपारेवेत्तृपर्याहितपर्या-धातृत्य कात्मदुर्वालकुनिवश्यावदन्तिश्वित्रिपौनर्भः वकितवाजपराजभेष्यभाति रूपिकशूद्रापतिनिराक्ठ-तिकिलासिकुसीदिवणिक् शिल्पोपजीविज्यावादि-त्रतालनृत्यगीतशीलान् ॥ १८ ॥

परदारेषु जायेते हैं। सुतौ कुण्डगीलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यानमृते भर्तिर गोलकः ॥ इति मनुः। तस्य कुण्डस्याद्ममश्रातीति कुण्डाशी । कुण्डग्रहणं गोलकस्याप्युपलक्षणम्। कुण्डादीनां तु प्रतिषेघो दण्डापूपिकया सिद्धः । अपर आह—पाकभाजनं कुण्डं तर्भेव कचिदेशेऽश्वान्ति तन्न त्यजन्ति ते कुण्डाशिनः। सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विकेता। अगारदाही वेक्मदाहकः। गरदो विषस्य दाता। अव. कीणीं व्रतस्त्रष्टः । अथवा यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात्सः । गणपेष्यो गणानां भेषणकृत् । अगस्यागामी समानपवरस्त्रीगाभी । हिस्तः पाणिवधरुचिः ।

\*

परिवेत्ताऽनुजोऽनृढे ज्येष्ठे दारपारेग्रहात्। परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान् ॥ इति निघण्टुः ।

ज्येष्ठेऽकृताधाने कृताधानः कनिष्ठः पर्याधाता ज्येष्ठः पर्याहितः। वसिष्ठः-- उन्मत्तः किल्विषी कुष्ठी पतितः क्रीव एव च।

यक्ष्मामयावी च तथा न त्याज्यः स्यात्परीक्षितुम् ॥ इति ।

शातातपः — क्लीबे देशविनष्टे च पतिते प्रवाजिते तथा। योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ इति च।

त्यक्तात्मा साहसिक उद्धन्धनादौ भवृत्तः । दुर्वालः खलतः । देष्टितशेफे-स्यन्ये । क्कनर्खा विना कारणेन विवर्णनर्खः । विनष्टनर्व इत्यन्ये । इयावदन्तः स्वभावतः कृष्णदन्तः। श्वित्री श्वेतकुष्ठी । पौनर्भवो द्विरूढा पुनर्भूस्तस्याः पुत्रः। कितवो द्यूतकरः किलं वालीति पणपूर्वजीवी वा। अजपो विहितस्य साविज्याः दिजपस्याकर्ता। राजपेष्यो द्तादिः। प्रातिरूपिकः कूटतुलामान।दिव्यतिहारी। श्रद्रापतिः सैव भार्या यस्य । निराकृतिरस्वाध्यायः । श्रोत्रियानित्युक्तेऽपि पुनः मतिषेधाद्वाग्रुपवयःशीलासंपत्तावैष्यसत्यां गती ग्रहणं भवति । किला-सस्त्वग्दोषो बैलंलीति द्रविडानां मसिद्धः । मुन्ति मत्वर्थीयः । कुसीदी बार्धुषिको दृद्ध्याजीनी । वैश्यवृत्त्या वाणिज्योनजीनी वाणिक्, वाणिगुप. जीवी । चित्रकर्मादिभिरुपजीवी शिरुपोपजीवी । शीलशब्दो ज्यादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । ज्याशीलो धनुर्वेदोपजीवी । वादित्रशीलो भेयीदिताडनद्वतिः। तालशीलस्तालवृत्तिः । नृत्यगीतशीलौ च तथैतात्र भोजयेत् ॥ १८ ॥

पित्रा वाऽकामेन विभक्तान्॥ १८॥

ये चानिच्छता पित्रा विभक्तास्तान भोजयेत् ॥ १९ ॥

शिष्यांश्रेके समोत्रांश्र्य॥ २०॥

एक आचार्याः शिष्यानसगोत्रांश्वाभोजनीयानाहुः । एकग्रहणाद्वीजनीया इति स्वमतम् । तत्र गुणवदसंभवे तेषां गुणवत्त्वे सतीति । तथा चाऽऽपः २तम्बः—समुदेतः सोदर्योऽपि भोजायतच्य इति ॥ २० ॥

१ ग. न न्यायः स्थातप्रतीक्षितुम् । २ ग. "विष स" । ३ ग. "बतंस्थी" ।

# भोजयेदूध्वं त्रिक्यः ॥ २१ ॥

यथोत्साहं वेत्यनेन सर्वार्थमेकस्यापि पसङ्गस्तिनिष्टस्यर्थमिदम् । त्रयधरा-न्भोजयेत् । ज्यवरानित्यायस्तम्बीये द्र्शनाच ॥ २१ ॥

गुणवन्तम् ॥ २२ ॥

एकवचनप्रयोगेण गुणवांश्रेदेकमपि भोजयेत्। वसिष्ठोऽपि-

अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्। शीलेष्टतगुणोपेतमवलक्षणवर्जितम् ॥ इति । मनुरपि-एकैकमपि विद्वांसं दैवे पिड्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमामोति नामन्त्रज्ञान्बहूनिप ॥ इति ॥ २२ ॥ सयः श्राद्धी शुद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन्॥ २३॥

येन श्रादं श्रुक्तं स तिस्मिन्नहोरात्रे श्राद्धीत्युच्यते । श्राद्धमनेन भुक्तामिति, अत इनिठनौ । समानकालः स यदि तदहः शुद्रातरुपं गच्छेत् । तरुपग्रहणं भार्यार्थम् । ऊढामि श्रूद्रां यदि गच्छेत्सद्य एव तस्याः पुरीषे पितृन्मासं नयति ॥ २३ ॥

इतरासु भार्यासु करूपमत आह-

तस्मात्तदहर्बह्मचारी च स्यात् ॥ २४ ॥

मानवे दातुरापे नियम उक्तः-

निमन्त्रितो द्विजः पित्रये नियतात्मा भवेतसदा । न च च्छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्धवेत् ॥ इति ॥ २४ ॥

श्वचाण्डालपतितावेक्षणे दुष्टम् ॥ २५ ॥

श्वादिभिरवेक्षितमझं दुष्टमभोज्यं भवति। श्रादं चावेक्षितं दुष्टमकृतं भवाते ॥ २५ ॥

यस्मादेवम्-

तस्मात्परिश्रिते दयात् ॥ २६ ॥ परिश्रयणं तिरस्करिण्यादिना व्यवधानम् ॥ २६ ॥

तदशक्तौ—

# तिलीवी विकिरेत्॥ २७॥

-अत्र भृगु:--पानीयमपि यदत्तं तिलैमिश्रं द्विजस्य तु ।

पितृभ्यः कामधुक्तत्स्यात्पितृगुह्यमिदं ततः ॥ इति ॥ २७ ॥ पङ्क्तिपावनो वा शमयेत् ॥ २८ ॥

पङ्क्तिर्थन पाच्यते स पङ्क्तिपावनः। श्वाद्यवेक्षणे यो दोषस्तं शमयेत्॥२८॥ स कः धुनरसी तमाह-

पङ्क्तिपावनः षडङ्गविज्ज्येष्ठसामिकस्त्रिणाचिकेत-श्चिमधुश्चिसुपर्णः पञ्चाभिः स्नातको मन्त्रब्राह्मण-विद्धर्मज्ञो बहादेयानुसंतान इति ॥ २९ ॥

शिक्षा करूपो व्याकरणं ज्योतिषं निकक्तं छन्दोविचितिरिति षडङ्गानि । तेषां पाठतोऽभैतश्च ज्ञाता षडङ्गावित् । ज्येष्ठमामिकः —तलवकाराणामुद्रत्यं चित्रमित्येवयोगीयको ज्येष्ठसामगरुछन्दोगानां तु तदिदासीती तीयं तैयोग. येति(१) ज्रेष्ठं साम तद्वेदिता ज्येष्टसाथिकः । त्रिणाचिकेतो —नाचिकेतो बहुषु शाखासु विकीयते तैतिरीये कठवछीषु कताये च। तं यो वेद ब्राह्मणेन सह स त्रिणाचिकेतः । '' मधु वाता ऋतायते '' इत्येतक्त्वं त्रिमधु । तत्र प्रत्युचं त्रयो मधुत्रब्दाः । आश्वलायनोऽप्याह-'तृक्षाञ्ज्ञात्या मधुमतीः श्रावयेत्' इति । इह तु तदध्यायी पुरुषित्रमधुः। त्रिलुपर्श ऋग्वेदे 'एकः सुपर्शः स समुद्रमाः विवेश' इत्यादिकस्तृचः । तैत्तिरीयके 'ब्रह्ममेतु माम्' इत्यादयस्त्रयोऽनुवाकाः । तत्र हि " य इमं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् " इति श्रूयते । पूर्वेब. त्युरुषे वृत्तिः । पञ्चतिः सञ्चावसञ्चारमां सह पञ्चानामनुवाकानामध्येता । स्नातको विद्यावताभ्यास् । मन्त्रहाह्मणविन्यन्त्रव्राह्मणयोर्थज्ञः । धर्मज्ञो धर्मः शास्त्राणामर्थज्ञः । ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्राह्मविवाहोढासंतानः । इतिकरणाद्यश्चान्य एवंयुक्तः । ये मातृतः पितृतश्चेति दशवर्षे समनुष्ठिता विद्यातपोभ्यां ५०वैश्व

१ ग. "सीतं ती"। २ ग. तद्भेग"। ३ ग. "जुतिष्ठता।

कर्मभिर्धेषामुभयतो नाब्राह्मणं निनयेयुः। पितृत इत्येक इत्येवमादिळक्षणः। स एष सर्वः पङ्क्तिपावनः ॥ २९ ॥

# हविःषु चैवम् ॥ ३० ॥

हावि:शब्देन दैवानि मानुषाणि च कर्माण्युच्यन्ते । ज्येष्ठा अप्येवमुक्तल-क्षणा एव ब्राह्मणा भोजियतच्या न तु प्रतिषिद्धाः स्तेनाद्य इति ॥ ३० ॥

दुर्वालादीञ्श्राख एवैके ॥ ३१ ॥

एके तु दुर्वालानारभ्य येऽनुकान्ताम्ताञ्ज्ञाद्ध एव न भोनयेश तु दैवः मानुषयोशिति मन्यन्ते । स्वमते तु ते तत्राप्यभोज्या एवेति ॥ ३१ ॥

अक्टतान्नश्राखे चैवं चैवम् ॥३२॥

द्विरुक्तिः पूर्ववत् ॥ ३२ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रश्ने षष्ठीऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽध्यायः।

श्रीवणादि वार्षिकं प्रोष्ठपदीं वेत्पास्तत्याधियीत च्छन्दांसि ॥१॥

श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः काल इत्युक्तस्याणी लुबविशेष इति लुप्। युक्तवद्भावस्तु न भवति । विभाषा फाल्गुनीश्रवणेति निर्दे शात। श्रावणीत्यापि भवति । पौर्णमास्यां हि लुबविशेष इति न भवति। फालगुनी कार्तिकी चैत्रीति निर्देशात् । अवणशब्दे तूभयं भवनीति ।

> मेवादिस्थे सवितरि यो यो दर्शः पवर्तते । चान्द्रमासास्तत्तदन्ताश्चेत्राद्या द्वादश स्मृताः॥ तेषु या या पौर्णभासी सा सा चैत्र्यादिका स्मृता। कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निर्णयः ॥

तदेवं सिंहस्थे सवितरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौर्णनासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते । श्रवणयागम्तु भवतु या वा भूत् । एतेन मोष्ठ

पदी व्याख्याता । प्रोष्ठपदीमित्यधिकरणे द्वितीया । अत्यन्तसंयोगे वा कथं-चित्। श्रवणायां प्रौष्ठपद्यां वा पौर्णपास्यामुपाकृत्योपाकर्माख्यं कर्म यथागृहां कृत्वा तदा च्छन्दांसि मन्त्रब्राह्मणलक्षणान्यधीयीत। आचार्योऽध्यापयेच्छिष्या अधीयीरन् । तदिदमध्ययनं वार्षिकमित्याचक्षते । वर्षतौ प्रतिसंवत्सरं वा भवतीति । अध्यापनमध्यात्मापेक्षयाऽध्ययनं पारायणादिवत् । शिष्यापेक्षया त्वध्यापनम् ॥ १ ॥

कियन्तं कालमधीयीत-

## अर्धपञ्चमान्मासान्पञ्च दक्षिणायनं वा ॥ २ ॥

अर्ध पश्चमं येषां तानर्धपश्चमानर्धाधिकांश्चतुरो मासान्पूर्णान्वा पश्च मासा-न्यावद्वा दक्षिणायनम् । एवमधीयानः ॥ २ ॥

# बसचार्यत्सृष्टलामा न मांसं भुआति ॥ ३ ॥

ब्रह्मचारी भवेत्स्त्रीसङ्गं वर्जयेत्। उत्सृष्टलोमा न रूढश्मश्चः। अकस्मादित्य-त्रोक्तं लोमकर्म तदुत्सृष्टं येन स उत्सृष्टलोमा । एवंभूतो भवेन मांसं भक्षः येत्। अयमध्यापितुरुपदेशः। ब्रह्मचारिणः प्राप्त्यभावात् । आपस्तम्बोऽ-प्याह—प्रवचनयुक्तो वर्षाश्चरदं मैथुनं वर्जयेदिनि । यश्च केवलानि व्रतानि पारं नीत्वा जायामुपयस्य पश्चादधीते सोऽप्येवं तस्यीत्र ग्रहणार्थमप्येवम्। आश्वलायनोऽप्याह—समावृत्तो ब्रह्मचारिकरुपेनेति । तर्त्रै त्वृतुगमनं पाक्षिकः मभ्युपगतम् । यथाऽऽह जायोपेयेत्येके प्राज्ञापत्यं तदिति ॥ ३ ॥

## हैमास्यो वा निषमः ॥ ४ ॥

द्रौ मासौ भूतभाविनौ वा द्विमास्यः। मासाद्वयास यत्खनौ । द्विगोर्यबवयस्यपि प्रयुक्तते। स एव द्वैमास्यः। अयं ब्रह्मचर्यादिनियमो मासद्वयं वा भवति। शक्त्यपेक्षो विकलपः ॥ ४ ॥

अथानध्याया उच्यन्ते---

# नाधीयीत वायौ दिवा पांसुहरे ॥ ५॥

पांसून्हरतीति पांसुहरः। वायौ दिवा पांसुहरे वाति सति नाधीयीत । अपां-सुहरे न दोषः । पांसुहरेऽपि रात्री न दोषः ॥ ५ ॥

१ व. "नमथाऽऽत्मपे"। २ क. ख. घ. "स्यार्थ च प्र"। ३ क. ख. घ. "त्र तनतुगमपा"।

# कर्णश्राविणि नक्तम् ॥ ६॥

व्यत्ययेनायं कर्मणि कर्तृपत्ययः । कर्णाभ्यां श्रूयत इति कर्णश्रावी । एवं-भूते महाघोषे वायी वाति सति नक्तं नाधीयीत ॥ ६॥

# वाणभेरीमृदङ्गगर्नात्शब्देषु ॥ ७ ॥

वाणो वीणाविशेषः । वाणः शततन्तुरिति महात्रते दर्शनात् । भेरीमृदङ्गी प्रसिद्धौ । गर्तो रथः । 'आरोहतं वरुण मित्र गर्तम् '। 'स्तुहि श्रुतं गर्तसदम्' इत्यादौ दर्शनात् । आर्तो बन्धुमरणादिना दुःखितः । तेषां शब्दे श्रूयमाणे तावन्तं काळं नाधीयीत ॥ ७ ॥

# श्वशृगालगर्भसंहादे ॥ ८ ॥

संहादः सहशब्दनम् । शुनां शृगालानां गर्दभानां संहादे नाधीयीत। त्रयाणां तु सहश्रब्देन दण्डापूपिकयां सिद्धः प्रतिषेधः ॥ ८॥

# रोहितेन्द्रधनुनीहारेषु ॥ ९ ॥

आकाशे छोहिते, इन्द्रधनुषि दृश्यमाने, नीहारो हिमानी तस्यां च । ताव-न्तं कालं नाधीयीत ॥ ९ ॥

# अभ्रदर्शने चापती ॥ १० ॥

अपर्तुरवर्षतुः । तत्र सोदकस्य मेघस्य दर्शने नाधीयीत ॥ १० ॥

# मूत्रित उच्चारिते ॥ ११ ॥

संजातमूत्रेऽल्पे मूत्रितः । उच्चारितोऽपि तथा । तत्र श्रेयानपि नाधीयीत । **उत्सर्गे तु मानसमप्यशुचिरिति वक्ष्यिति ॥ ११ ॥** 

# निशायां संध्योदकेषु ॥ १२ ॥

निशा रात्रेर्मध्यमो भागस्तस्मिन्संध्यायाम्बदके चावस्थितो नाधीयीत॥१२॥

#### वर्षति च ॥ १३॥

वर्षति च देवे तावनाधीयीत । धान्वर्थमात्रं विवक्षितं न परिमाणवि-शेषः ॥ १३ ॥

#### एके वलीकसंतानाम् ॥ १४॥

एके मन्यन्ते वलीकसंतानं वलीकं नीधं गृहपटलान्तस्तत्र वर्षधारा संत. न्यते यथा तथा वर्षात देवे नाघ्येयम् ॥ १४ ॥

#### अ(चार्यपरिवेषणे ॥ १५ ॥

आचार्यो गुरुशुक्रो तयोः परिवेषणे नाधीयीत । अपर आह-- परिवेषणं भक्षभोज्याद्यक्षोपहरणम् । ब्राह्मणानक्षेन परिवेष्येत्यादौ दर्शनात् । आचार्यस्य परिवेषणे नाधीयीतीत ॥ १५ ॥

## ज्योतिषोश्च ॥ १६ ॥

प्रसिद्ध ज्योतिषी सूर्याचन्द्रमसौ। तयोश्चंपरिवेषणे नाधीयीत। पूर्वसूत्रे द्वितीन चपक्षेऽत्रातुवृत्तस्य परिवेषणशब्दस्यार्थभेदोऽङ्गीकरणीयः ॥ १६ ॥

## भीतो यानस्थः शयानः प्रौढपादः ॥ १७ ॥

भीतो वर्तमानभयः। यानस्थोऽश्वाद्यारूढः। शयानः शय्यामासेवमानः। शैंढपादः पादे पादान्तराधायी पीठासनाद्यारोपितपादो वा । एवं भूतेन नाध्येयम् ॥ १७ ॥

# श्मशानग्रामान्तमहापथाशौचेषु ॥ १८ ॥

श्वदाहस्थानम् । ग्रामान्तो ग्रामसीया । महापथः प्रसिद्धः। अशीचं शीचराहित्यम् । एतेषु स्थानेषु नाध्येयम् । अथवाऽशीचं जननम्रण, निमित्तमस्पर्शेलक्षणं तस्मित्रपि नाध्येयम् । १८॥

# पूतिगन्धान्तःशवदिवाकीत्र्यशूद्रसंनिधाने ॥ १९॥

पूतिगन्धे घ्राणगन्धे । दिवाकीर्र्यश्रण्डालः । अन्तःशब्द उभाभ्यां संबन् ध्यते । अन्तःशवेऽन्तर्दिवाकीत्र्ये च ग्राम इति । शूद्रसंनिधाने [ च ] नाध्येयम् । द्वंदैकवद्भावः । आपस्तम्बोऽपि अन्तः श्वेऽन्तश्रण्डाल इति ॥ १९ ॥

भुक्तके चोद्गारे ॥ २०॥

भुक्त[क] १म्लमम्ले चोहारे वर्तमाने नाधीयीत ॥ २०॥

ऋग्य जुंषं च सामशब्दो यावत् ॥ २१ ॥

ऋक्च यज्ञश्र ऋग्यज्ञषम् । अचतुरेत्यादिना निपातः । याचत्सामश्रब्दः

# ७ सप्तमीऽध्यायः ] हरदत्त कृतिमताक्ष राष्ट्रतिसहितानि ।

श्रूयते तावहग्वेदं यजुर्वेदं च नाधीयीत । षष्ठचन्तपाठस्तु नास्मभ्यं रोचते ॥ २१ ॥

# आकालिका निर्घातभूमिकम्पराहुदर्शनोल्काः ॥ २२ ॥

निर्धातोऽशनिपातः । भूमिकम्पो भूचलनम् । राहुदर्शनं ग्रहणम् । उल्को विकापातः । एत आकालिका अनध्यायहेतव इति प्रकरणाद्गम्यते । यस्मिन्काल एते भवन्ति परेद्युस्तत्पर्यन्तं काल आकालः । तत्संबद्ध आकान्ति लिकः ॥ २२ ॥

# स्तन्यित्नुवर्षविद्युतश्च पादुष्कताशिषु ॥ २३ ॥

स्तनयित्नुर्भेघशब्दः । प्रासिद्धमन्यत् । प्रादुष्कृतेष्वशिष्वशिहोत्रहोमकास्रे संध्यायां स्तनयित्नुप्रभृतयो भवन्तः प्रत्येकमाकास्त्रिकानध्यायहेतवः । अपः तीविदश् ॥ २३ ॥

ऋनावाह—

# अहर्ऋतौ ॥ २४ ॥

वर्षतिवेते यदि भवेयुः संध्यायां तदा प्रातश्चेदहर्मात्रमनध्यायः । सायं तु रात्रावन्ध्याय इत्यर्थसिद्धत्वादनुक्तम् ॥ २४ ॥

## विद्युति नक्तं चाःऽपररात्रात् ॥ २५ ॥

यदि नक्तं विद्युद्दश्यते न संध्यायां तदाऽऽपररात्राद्वात्रेस्तृतीयो भागोऽ-पररात्र आ तस्मादनध्यायः । ततोऽध्येयम् । प्रातस्तु संध्यायां विद्युति जाबाल आह—विद्युति प्रातरहरनध्याय इति ॥ २५ ॥

# त्रिभागादिपवृत्तौ सर्वम् ॥ २६ ॥

यद्यह्नस्तृतीयाद्धागादारभ्य विद्युत्पवर्तते न केवलायां संध्यायां नापि नक्तं तदा सर्वरात्रमनध्यायः ॥ २६ ॥

# उल्का विद्युत्समेत्वेकेषाम् ॥ २७ ॥

उत्का च विद्युत्त्रत्या। यथा विद्युत्यनध्यायो विद्युति नक्तं चापररात्रादित्ये॰ षमुरुकापातेऽपीत्येकेषां मतम् ॥ २७ ॥

# स्तनियत्नुरपराह्व ॥ २८ ॥

स्तनियत्तुरपराह्मे यदि भवति न संध्यायां तदा विद्युत्समी भवति । भाऽपररात्रादनध्यांय करोति ॥ २८ ॥

#### अपि प्रदोषे ॥ २९॥

प्रदोषेडापे भवः स्तनियत्नुर्विद्युत्समः । आऽपररात्रादनध्यायहेतुः ॥२९॥ सर्वं नक्तमाऽर्धरात्रात् ॥ ३०॥

मथमाद्रात्रिभागादारभ्याऽऽर्धरात्रात्प्रवृत्तः स्तनयित्तुः सर्वे नक्तमनध्या, यहेतुः ॥ ३० ॥

# अहश्चेत्सज्योतिः ॥ ३१ ॥

अहश्रेत्स्तनियत्नुर्भवाते प्रागपराह्णात्तदा सज्योतिरन्ध्यायः । सक्छं दिव् समित्यर्थः ॥ ३१ ॥

## विषयस्थे च राज्ञि प्रेते ॥ ३२॥

यस्मिन्विषये स्वयं वसति तत्रस्थे तस्याधिपतौ राज्ञि भेते सज्योतिरनः ध्याय: । आकालिकामित्यन्ये ॥ ३२ ॥

# विप्रेष्य चान्योन्येन सह ॥ ३३॥

यदा सहाध्यायिनः परस्परं विशवसेषुः केचिचाऽऽचार्येण संगतास्वदा सङ्योतिरनध्यायः । आ परेषां मेळनादित्येके । आकालिकपित्यन्ये ॥३३॥

# संकुलोपाहितवेदसमाप्तिच्छर्दिशाख्यमनुष्ययज्ञभोजने-ष्वहोरात्रम् ॥ ३४ ॥

संक्रुष्ठश्रोरादिभिग्रीमाद्यपद्रवः । उपाहितोऽग्निदाहः । वेदसमाप्तिः शाखासः माप्तिः । छर्दनं मुक्तोद्वारः । श्राद्धमेकोदिष्टादि । मनुष्ययज्ञो वसन्तोत्सवादिः। भोजनशब्द उमाभ्यां संबध्यते । श्राद्धमोजने मनुष्ययज्ञभोजन इति । एतेषु निमित्तेष्वहोरात्रमनध्यायः। मनुष्यप्रकृतीना देवानां यज्ञो मनुष्ययज्ञ इत्यन्ये। यथाऽऽहाऽऽपरतम्बः--मनुष्यप्रकृतीनां देवानां यज्ञे भुक्तवेत्येक इति। ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवाः संपन्नास्तद्यज्ञस्तत्भीत्यर्थे ब्राह्मणभोन जनम् ॥ ३४ ॥

# अमावास्यायां च ॥ ३५ ॥

अमावास्यायामहोरात्रमनध्यायः ॥ ३५ ॥

#### इचहं वा ॥ ३६॥

तदहः पूर्वेद्यश्च द्वचहमनध्यायः । शुक्कचतुर्दश्यां त्वनध्यायस्य मूळान्तरं . मृज्यम् । एवं मतिपत्सु च ॥ ३६ ॥

कार्तिकी फल्गुन्याषाढी पौर्णमासी ॥ ३७ ॥

कार्तिकवाद्यास्तिस्रः पौर्णमास्योऽनध्यायहेतवोऽहोरात्रम् । पौर्णमास्यन्तरेः वनध्याये मूळं मृग्यम् ॥ ३७ ॥

#### तिस्रोऽष्टकास्त्रिरात्रम् ॥ ३८ ॥

उद्यमात्रहायण्यास्त्रिष्वपरपक्षेषु तिस्रोऽष्टकाः । तास्त्रिरात्रमनध्यायहेतवः तदहः पूर्वेद्युरपरेद्युश्च ॥ ३८॥

अन्त्यामेके ॥ ३९ ॥

पुकेऽन्त्यामेकाष्ट्रकामनध्यायहेतुं मन्यन्ते ॥ ३९ ॥

### अभिनो वार्षिकम् ॥ ४० ॥

श्रवणादि वार्षिकमिति यदुक्तं वार्षिकमनध्ययनं तदमितस्तस्योभयोः पार्श्वयोये कर्मणी उपाकरणोत्सर्जने तयोरिप कृतयोस्वयहमनध्यायमेक इच्छन्ति। तथा च मनुः—

उपाकर्मणि चोत्मर्गे त्रिरात्रं क्षत्रणं स्मृतस् । इति । उद्यास — उपाकर्मणि चोत्सर्गे ज्यहमनध्यायः ॥ इति ॥ ४० ॥

सर्वे वर्षावियुत्स्तनियत्नसंनिपाते ॥ ४१ ॥

वर्षादीनां त्रयाणां युगन्तसनिपाते त्रिरात्रमनध्याय इति सर्वे एवाऽऽ॰ चार्या मन्यन्ते ॥ ४१ ॥

#### प्रस्पन्दिनि ॥ ४२ ॥

प्रकृष्टं स्यन्दनं वर्षे प्रस्यन्द्स्तद्वति च काले यावत्यस्यन्दनमनध्यायो द्वचहं व्यहं चतुरहं वा ॥ ४२ ॥

ऊर्ध्व भोजनादुत्सवे ॥ ४३ ॥

उपनयनादावुतसर्वे भोजनाद्ध्वे तदहरनध्यायः ॥ ४३ ॥

# प्राधीतस्य च निशायां चतुर्मुहूर्तम् ॥ ४४ ॥

उपाकृत्याध्येतुं प्रवृत्तः प्राधीतः। आदिकर्भणि क्तः कर्तरि च। तस्य निशायां चतुर्भुद्द्र्ते चतुरो मुहूर्तानष्टौ नाडिका अनध्यायः। 'श्रावण्यां पौर्णः मास्यामध्यायमुपाकृत्य मासं प्रदोषे नाधीयीत ' इत्यापस्तम्बीयेन समानार्थः मिदम्। चकाराश्चयोदशीपदोषेऽपि निशायां चतुर्भुहूर्ते निषेधो दर्शितः।।४४॥

#### नित्यमेके नगरे॥ ४५॥

एक आचार्या नगरे नित्यमेवाध्ययनं नेच्छन्ति । नित्यग्रहणं निशाधिः कारनिष्टस्यर्थम् ॥ ४५ ॥

# मानसमप्यशुचिः ॥ ४६ ॥

अप्रयतः सन्मानसमप्यध्ययनं न कुर्यात् । एवं चान्येष्वनध्यायहेतुषु मान्र समनिषिद्धम् ॥ ४६ ॥

### श्राद्धिनामाकालिकम् ॥ ४७ ॥

श्राद्धमस्यास्तीति श्राद्धी श्राद्धस्य कर्ता। अत इनिटनौ। न तु श्राद्धमनेन भ्रक्तिमिति। भोक्तिरि पूर्वमेव निषिद्धत्वात्। तेषां श्राद्धदातॄणामाकालिकमनः ध्यायः। अपर आह—ये श्राद्धे केवलं भुक्तवन्तो न पित्राद्यर्थे पात्रतया तेषां पूर्वकोऽहोरात्रानिषेधः। अयं त्वाकालिकनिषेधः पित्राद्यर्थे पात्रतया भुक्तवतामिति॥ ४७॥

### अक्टतान्नश्राद्धिकसंयोगेऽपि ॥ ४८ ॥

भोजनासंभवे यद्य(द)कृताशं पितृभ्यो दीयते तदकुताक्षश्राद्धिकम्। तत्संयीः गेऽप्याकाश्चिकमनध्यायः। न केवलं भुक्तवतः। तत्र मनुः—

प्राणि वा यदि वाऽपाणि यत्किचिच्छ्। द्विकं भवेत्। तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ इति । आमश्राद्धस्यैतदेव लिङ्गम् ॥ ४८ ॥

# प्रतिविद्यं च यान्स्मरन्ति [यान्स्मरन्ति] ॥ ४९ ॥

प्रतिविद्यं प्रतिधर्भशास्त्रं यानमध्यायान्स्मरन्ति स्मर्तारस्तेष्विपि हेतुषु नाधीन्यीत । तत्र विसष्टः — दिग्दाहपर्वतप्रपातेषुपलक्षिरपांसुवर्षेष्वाकालिकमिति ।

्राङ्गाक्त्याचः । ६४०६ सक्षाम्यास्त्रहा

श्लेष्मातकस्य शाल्मल्या मधूकस्य तथाऽष्यधः। कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः॥ इति॥ एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्॥ [अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः]॥ ४९॥

# इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

#### अथाष्ट्रमोऽध्यायः।

मानसमप्यशुचिरित्युक्तम् । तच्चाशुचित्वमाहारजनितमपि भवतीति भक्ष्या-भक्ष्यपकरणमारभ्यते—

प्रशस्तानां स्वकर्मसु दिनातीनां ब्राह्मणो भुञ्जीत ॥ १ ॥

स्वकर्मसु वर्णमयुक्तेष्वाश्रममयुक्तेषू भयमयुक्तेषु च ये मशस्ताः ' अहो अयं स्वकर्मानुतिष्ठति ' इति तेषां द्विजातीनां गृहे ब्राह्मणो भुङ्जीत । क्षुदुपघातार्था भोजने मृहितः । शक्या च यस्य कस्यचिद्गृहे भुङ्जानेन क्षुदुपहन्तुम् । तत्र परि. संचष्ट एषामेव गृहे ब्राह्मणो भुङ्जीत नान्येषामिति ॥ १ ॥

#### प्रतिगृह्णीयाच ॥ २॥ ं

प्रतिग्रहोऽप्येषामेव सकाशान्त्रान्येषामिति ॥ २ ॥ अस्यापवादः-—

एधोदकयवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यतशय्यासनावस-थयानपयोदधिधानाशफरीप्रियङ्गुस्रङ्मार्गशाका-न्यप्रणोद्यानि सर्वेषाम् ॥ ३ ॥

एधः काष्ठम् । उदकं घटादिस्थमि । यवसं तृणादि । मूलमाईकादि । फलमाम्रादि । मधु माक्षिकम् । अभयं पित्राणम् । अभयुद्यतमयाचितेनापि दात्रा स्वयमानीतिमिदं गृहाणेति । श्रय्या कटादि । आसनं पीठादि । आव-सथः पतिश्रयः । यानं श्रकटादि । दिधपयसी प्रसिद्धे । धाना भृष्ठा यवाः । श्रफरी मत्स्यविशेषः । [ प्रियङ्क् राजिका ]। सुङ्धाला । मार्ग मृगमांसं, पन्था

वा मार्गः। शाकं वास्तुकादि। एतान्येधादीन्यप्रणोद्यानि सर्वतः प्रतिग्राह्याणि याचित्वाऽपि । अभ्युद्यतं पद्मान्नाद्यभणोद्यमपत्याख्येयं प्रत्याख्याने दोषः। तथा चाऽऽपस्तम्बः---

> उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादभवेदिताम् । भोज्यां मेने प्रजापतिरापि दुष्कृतकाारिणः ॥ न तस्य पितरोऽश्वान्ति दश वर्षाणि पश्च च। न च हव्यं वहत्याग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ इति ।

अस्यापवादः-चिकित्सकस्य मृगयोः चल्यकुन्तस्य पाचिनः। क्रलटायाश्च पण्हस्य तेषामन्ममनाद्यम् ॥ इति ॥ ३ ॥ पितृदेवगुरुभूत्यभरणेऽप्यन्यत् ॥ ४ ॥

पितृभरणमविच्छेदेन श्राद्धकरणम् । देवभरणमग्निहोत्रादि । गुरवः पित्राः दयः । भृत्याः पुत्रदासादयः । तेषां भरणं भक्तादिदानम् । एतेषु निमित्ते ष्त्रन्यद्प्युक्ताद्न्यद्प्यभणोद्यम् ।

मनुश-गुरूनभृत्यांश्रोद्धरिष्यन्नाचिष्यन्देवतातिधीन्। सर्वतः प्रतिगृह्णीयाच तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ इति ॥ ४ ॥ वृत्तिश्रेञ्चान्तरेण शूद्रात् ॥ ५ ॥

यदि शूद्रपतिग्रहमन्तरेण द्वति जीवनं न निर्वर्तते तदा शूद्रादिप प्रति-गृह्णीयात् ॥ ५ ॥

पशुपालक्षेत्रकर्षककुलसंगतकारियतृपरिचारका भी-ज्यानाः ॥ ६॥

यो यस्य पशुम्पालयति क्षेत्रं च कर्षति, यश्च यस्य दुले संगतः पार्म्पः र्चेण मित्ररूपेणाऽऽगतः, यश्च यस्य परिचारको दासस्ते तेषां भोज्यानाः । पक्रमप्यकं तेषां भुङ्जीरन्। कारुः कारयिता । ' ऊर्ध्व नापितः इमश्रृणि कारयति ' इति हि दृश्यते । स च विषाद्वैश्यायामनुदायां जातः सोऽपि भोज्यानः । तत्र मनुः-

क्षेत्रिकः कुछमित्रश्च गोपाछो दासनापितौ । एते शुद्रेषु भोज्याना यथाऽऽत्मानं निवेद्येत् ॥ इति । एतचात्यन्तापद्विषयम् ॥ ६॥

#### वणिकचाशिल्पी॥ ७॥

विणक्च भोज्यातः, स चेदिशिल्पी कुम्भकारादिको न भवति ॥ ७ ॥ अथाभोज्यमाह--

### नित्यमभोज्यम् ॥ ८ ॥

नित्यं परगृहे न भोक्तव्यम् । मृहस्थस्यायं प्रतिषेषः । ' उपीसते गृहस्था ये परपाकमबुद्धयः ' इति मानवे द्र्शनात् । अन्ये म्यो यावत्प्रत्यहं दीयते तिन्तरयमभोज्यम् ॥ ८॥

#### केशकीटावपन्नम् ॥ ९ ॥

यचात्रं केशैः कीटैर्वा संबद्धं तद्प्यभोज्यम्। अत्र वसिष्ठः---कामं तु केशकीटानुत्मृज्याद्धिः प्रोक्ष्य सस्मनाऽवकीर्य वाचा प्रशस्त-म्रुपयुद्धीत । इति ।

मनुस्तु-पक्षिजग्धं गवा घातमवधूतमबक्षुतस्। केशकीटावपनं च मृत्यक्षेपेण शुध्यति ॥ इति ।

तदेषां रुचितो व्यवस्था । अपर आह-पाकादारभ्य यत्केशकीटावपनं तत्र गौतमीयमुर्ध्वे तु वासिष्ठमानव इति ॥ ९ ॥

# रजस्वलाऋष्णशकुनिपदोपहतम् ॥ १०॥

कृष्णशकुनिः काकः । पद्ग्रहणं तुण्डादेरप्यवयवस्योपळक्षणम् । रजः स्वलया कुष्णशक्कानिपदेन वोपहतं स्पृष्टमन्नयभोज्यम् । प्रभूते त्वन्ने पराश्वरः-

> शृतं द्रोणाधिकं चानं श्वकाकैरुपघातितम्। न त्याज्यं तस्य शुद्धचर्थं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् ॥ गायञ्यष्टसहस्रेण मन्त्रपूतेन वारिणा । भोज्यं तत्मोक्षितं विषे: पर्यमिकृतमेव च ॥ इति ।

उपहतं प्रदेशसुद्धृत्येदं कार्यम् ॥ १० ॥

### भूणद्वाउनेक्षितम् ॥११॥

भ्रूणहा ब्रह्महा। तथा च वसिष्ठः—'ब्राह्मणं हत्वा भ्रूणहा भवति' इति। तेन प्रेक्षितमध्यभोज्यम् ॥ ११ ॥

<sup>9</sup> क. ख. व. °पास्थाये ए°। २ क. ख. अनाथेभ्यो ।

#### भावदृष्टम् ॥ १२ ॥

भोजियत्राऽवज्ञानेन दत्तं भोक्तुर्वा यनसो दुष्टिकरं भावदुष्ट्य । तद्प्यभोज्यस् 1) १२ 11.

### गवीपद्यातम् ॥ १३॥

गवा चोपसमीपे घातमभोज्यम् ॥ १३ ॥

# शुक्तं केवलमदाधि ।। १४ ॥

यत्पकं कालवशादम्खरसं तत्केवलं शुक्तम्। तद्भोज्यम्। केवलग्रहणात्कीः रोदकादिसंपृक्तमम्लमपि भोज्यम्। दिधि तु केवलमप्यम्लं भोज्यम्। तकका-क्षिकयोरपकत्वामायं प्रतिषेधः। शाचारोऽपि तक्रे निर्विवादः । काक्षिति सविवादः ॥ १४ ॥

### पुनःसिद्धम् ॥ १५ ॥

सकृत्पकस्य तादृश एव पाकः पुनः क्रियते पूर्व शुक्तप्कमिति तत्युनः सिद्धम्। तदभोज्यम्। अन्यथापकस्य तु पाकान्तरे भर्जनादौरन दोषः।।१५॥

# पर्युषितमशाकभक्षस्नेहमांसमधूनि ॥ १६ ॥

उदयास्तमयान्तरितं पर्युषितम् । दिवा पक्षं रात्रौ रात्रिपक्षं दिवा तदशुक्तमप्यभोज्यम् । ज्ञाकादि तु पर्युषिनमपि भोज्यम् । ज्ञाकश्चक्तम् । भक्षाः पृथुकापूपादयः । स्नेहो घृततेलादिः । मांसं प्रसिद्धम् । मधु च । एतानि पर्युषितान्यपि भोज्यानि । स्त्रेहमध्वादीनामपक्कत्वादेवापप्रुषितत्वं तस्मात्स्नेहमधुग्रहणं तत्संसृष्टस्यापि पर्युषितस्य पर्युदासार्थस् । तेन तत्संसृष्टं पर्धुषितमपि भोज्यमगहितम् ।

तस्पर्युषितमप्याद्यं हिनःशेषं च यद्भवेत् ॥ इति ॥ १६ ॥ उत्सृष्टपुंश्रल्यभिशस्तानपदेश्यदाण्डिकतक्षकदर्यबन्धनिकचि-कित्सक मृगय्वानेषु चार्यु च्छिष्टभो जिगणाविद्विषाणानाम् ॥ १ ७॥ उत्सृष्टः पितृभ्यां परित्यक्तः।

गण्डस्योपरिजातानां परित्यागो विधीयते ।

१ क. °त्क्षीरकाङ्गिकादि ।२ ग. जातीनां।

इत्यादिना कारणेन दुर्भिक्षे रक्षणाशक्त्या, प्रातिकूरियेन वा। पुंश्रही—अनियतपुंस्का व्यभिचारिणी गणिका च। अभिशस्तः सताऽसता वा दोषेण ख्यातः। अनपदेश्यैवंभूतोऽयमिति व्यपदेशानिः। स्त्रीत्वपुंस्त्वाभ्यामिनिर्देश्या तृतीयाप्रकृतिरित्यन्ये। दण्डिको राज्ञा दण्डाधिकारे नियुक्तः। श्रूदात्प्रातिः स्त्रोम्येन वैश्यायां जातस्तक्षा। वैश्यात्क्षित्रयायां जातो माहिष्यः। श्रूदायामूदायां वैश्याक्षाता करणी, तस्यां माहिष्याक्षातो रथकारः। स तक्षेत्यन्ये। कदर्यो छन्धः। यमधिकृत्य मनुराह—

### श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषः । इति ।

वन्धनिको बन्धकागाररक्षी। चिकित्सको वैद्यः शल्यकर्ता वा। यो मृगयुः सिलिषुचारी न भवति किंतु पाश्चचारी स मृगय्वनिषुचारी वागुरिकः। उच्छिन एमोजी निगदसिद्धः। गणो जनसमुदायः। विद्विषाणः शत्रुः। एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः एतेषामुत्सः प्रादीनामज्ञमभोज्यम्। येऽ प्रश्चस्ता द्विजातयो न भवन्ति तेषां ग्रहणमुदितः प्रतिषेधार्थम्। तथा चाऽऽपस्तम्यः चिकित्सकस्य मृगयोरित्यादि। आपद्यपि प्रतिषेधार्थमित्यन्ये॥ १७॥

# अपङ्कत्यानां भागदुर्वालात् ॥ १८ ॥

ये चापङ्कत्याः मागुपदिष्टाम्त्यक्कात्मपर्यन्ताम्तेषामप्यस्ममभोज्यम् ॥१८॥ वृथान्नाचमनोत्थानव्यपेतानि ॥ १९॥.

यदारमार्थं ५च्यते नातिष्याद्यर्थं तद्वृथान्नम् । श्रूयते हि—'मोघपनं विन्दते अभचेताः ' इत्यादि । भोजनमध्ये यत्र कोपादिना पुनराचम्यत खत्थीयते वा । अपेतादन्यद्व्यपेतं सहितिमिति । एते आचमनोत्थानव्यपेते अन्ते । एतानि वृथान्नादीन्यभोज्यानि । अत्रोज्ञना— अगुरुभिराचमनोत्थानं चेति । एकस्यां पङ्क्ती बहुषु भुञ्जानेष्वेकेनापि गुरुव्यतिरिक्तेनाऽऽचमन खत्थाने वा कृत इतरेषामण्यभोज्यमिति । गुरुभिः कृते न दोषः ॥ १९ ॥

# समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ॥ २०॥

कुछशीछादिभिस्तुस्यः समः। विपरीतोऽसमः। विषमसमशब्दौ भाव-प्रौ। विषमसम इति समाहारद्वंदः। पूजातः पूजायामासनपरिचरणादिः कार्या समेन सह पूजार्या विषयेऽसमेन च साम्ये क्रियमाणे तदक्रमः भोज्यम् ॥ २०॥

### अनर्चितं च ॥ २१ ॥

यश्वानिर्वितं दीयते 'वैधवेय भस्य ' इति तद्प्यभोज्यम् । प्रतिग्रहेऽपि तुल्यमेतत् । यथाऽऽह मनुः—

योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव यः। तावुभौ गच्छतः स्वर्गे नरकं तु विपर्यये॥ इति।

'सार्य पातरश्चनान्यभिष्जयेत् ' इति वसिष्ठैः । तदकरणमनर्चितमि-त्यन्ये ॥ २१ ॥

गोश्र क्षीरमनिर्दशायाः सूतके ॥ २२ ॥

सूतकं प्रसवः । प्रस्ताया अनितिक्रान्तदशाहायाः गोः क्षीरमभोने ज्यम् ॥ २२ ॥

### अजामहिष्योश्य ॥ २३ ॥

अजामहिष्योः सूतकेऽनिर्दशाहयोः क्षीरमपेयम् ॥ २३ ॥

नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफं च ॥ २४ ॥

नित्यग्रहणान केवलमनिर्दशाहमेव । अविरेवाविकः । उष्टः प्रसिद्धः । एकश्रफा एकखुरा अश्वादयः । अविकादीनां संबन्धि क्षीरं नित्यमपेयम् ।

मनुस्तु-आरण्यानां तु सर्थेपां मृगाणां महिषं विना ।

स्त्रीक्षीरं चैच वर्ज्यानि सर्वभु(शु)कानि चैव हि ॥ इति ॥२८॥

स्यन्दिनीयमसूर्सियनीनांच ॥ २५ ॥

यस्याः स्तनेभ्यः क्षीरं स्यन्दते सा स्यन्दिनी । यमसूर्युग्मवत्रत्वसूर्तिका । या गर्भिणी दुग्धे सा संधिनी । एककालदोहनेत्यन्थे । एवंभूतानां गवादीनां क्षीरमपेयम् ॥ २५॥

#### विवत्सायाध्य ॥ २६ ॥

षत्सेन वियुक्ता विवत्सा । तस्याथ गवादेः क्षीरमपेयम् । अत्र प्रकरणे प्रतिषिद्धविकारस्यापि द्रष्यादेः प्रतिषेधमिच्छन्ति । आचारस्त्वनिर्द्शायां तथाऽन्यत्रानियतः ॥ २६ ॥

#### इदानीं स्वरूपत एवाभक्ष्यानाह—

# पञ्चनखाश्रारात्यकशश्राधाविद्गोधाखद्गकच्छनाः॥ २०॥

अभस्या इत्युत्तरत्र वस्यति । येषां पाणिपदिषु पञ्चीचा नखास्ते पश्चनखा वानरादयोऽभक्ष्याः । शल्यादीन्वर्जायत्वा । शल्यको वराहविशेषो यस्य नाराचाकाराणि लोमानि । शशः प्रसिद्धः । इवाबित्कलपको यस्य चर्मणा ततु-त्राणं क्रियते । गोधा कुकलासाकुतिर्भहाकायः । खड्गो मृगावक्षेषः । ज्रुङ्ग-मृत्युः । कच्छपः मसिद्धः । अत्र ५ठन्ति—

अभक्षाणां तु यन्मूत्रं तदु चिछ ष्टं तथैव च। अभोज्यमिति निर्दिष्टं विष्ठा चैव प्रयत्नतः । इति ॥ २७ ॥ उभयतीदत्केश्यलीभैकराफकलविङ्कुष्ठवचक्रवाकहंसाः ॥२८॥

उभयतोदन्ता अश्वादयः। दद्भाव अर्थः। केशिनः केशातिशययुक्ताश्व-मर्यादयः। अलोबानः सर्पादयः। एकश्रफा एकखुराः। अनुभयतोदन्तार्थः मिदम्। कलविङ्को ग्रामचटकः । भ्रवः क्षकटिबलाख्यः पक्षी । इंसचक्रवाकौ मिसदौ । एते चामक्ष्याः ॥ २८॥

> काककङ्कृष्ध्रध्येना जलजा रक्तपादतुण्डा श्राम्य-कुकुटसूकराः ॥ २९ ॥

काकाद्यः प्रसिद्धाः । जलजा आपि यक्षिण एव काकादिसंनिधानात् । तेषां विशेष्णं रक्तपादतुण्डा इति । यामे भवो अभ्यः । उत्तरयोश्वेतद्विशेषणं ग्राम्यङ्क्ष्यकुटो ग्राम्यसूकर इति । आरण्ययोरमतिषेत्रः ॥ २९ ॥

# धेन्वनडुही च ॥ ३० ॥

घेतुः पयस्विनी गौः। अनङ्गाननोवहनयोग्यो बर्ळावर्दः। द्वंद्रेऽचतुरेत्यादिसमा-सान्तिनिपातनाद्धेन्यनङ्बाहाविति [न] प्रामो[ती]ति तदनादत् । अपपाठी वा । घेन्वनद्वही चामक्ष्यी। आपस्तम्बीये तुगोत्राभ्यां(या) मांसं मक्ष्यम्रक्तवा घेन्वन , हुहो(हयो) में क्ष्यं मेध्यमान हुइमि।ते बाज सनेयक मित्बुक्तम् । आन हुहं न के वर्क मह्यं कि तहिं मेध्यमपीत्यर्थः । बह्हचन्नाह्मणेषु श्रूयते — तच्येवादो मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्ताऽहित्युक्षाणं चा चेहतं चाडश्रदन्तं इति । तचानिथेर्भक्ष्यमन्येनु

षामभक्ष्यमिति । वधोऽपि किल तत्रानुज्ञातः 'दीशगोद्गी संप्रदाने 'गीर्यस्मै हन्यते स गोझोऽतिथिरिति । एवं किल पूर्वमाचारः । इदानीं गन्धोऽपि(१) 11 30 11

#### अपन्नदन्नवसन्नवृथागांसानि ॥ ३१ ॥

अपन्नदन्नपतितदन्तः । सोऽप्रतिषिद्धोऽपि न भक्ष्यः । ' यदा वै पशोर्दन्ताः पद्यन्तेऽथ स मेध्यो भवति ' इति बह्द्यचन्नाह्यणम् । योऽपन्नदन्मलं तत्पशूना-मिति विज्ञायत इत्यापस्तम्बः। अवसन्त्रो व्याधितः। वृथामांसं वृथान्नेन व्या-रुयातम् । पुनः पतिषेषस्तु मांसस्य प्रायचित्तगौरवार्थः ॥ ३१ ॥

# किसलयक्याकु(किम्याकु)लशुननिर्यासाः ॥ ३२ ॥

किसलयः पल्लबोऽग्रवरोहः। क्याकु(किम्पाकु)श्छत्राकः। लशुनं प्रसि द्य । निर्यासो द्वसत्वग्मूतो घनीभूतो रसो हिङ्ग्वादिः । किसलयादयोऽप्य. भक्षाः ॥ ३२ ॥

# लोहिना अध्यनाः ॥ ३३ ॥

द्यसादिषु द्वणपदेशे भवा अधना नियासारते लोहिताथेस भक्ष्याः। स्वयं सूना नियासा लाहिता अलोहिताक्षायस्याः। ब्रश्चनमभवास्तु लोहिता एव। मनुरतु— लोहितान्वृक्षनिर्यासान्त्रश्चनप्रभवांस्तथाः। इति । केचित्त लोहितशब्दं किरालयादिष्विपि पठनित : हिक्कुरतु निर्यासो त्रश्चन. मभवों न वेति चिन्त्यम् । सर्वथा शिष्टा अपि अस्यन्ति। कर्पूरस्तु न निर्यासो न ब्रथननभवो न लोहितस्तस्माद्धस्य एव ॥ ३३ ॥

# निचदारवकवलाकाशुक्रमद्गाटि हिभागास्थालनकंचरा अभिक्षाः ॥ ३४ ॥

निचुदारदीवीघाटः । महुर्जेलवायसः । मास्थाली वाग्वदः। नक्तं चरा उलूकाद्यः। अन्ये मिलद्धाः। अवस्या इति पश्चनस्या इत्यारभ्य संबध्यते॥३४॥

# अक्ष्याः प्रतुद्विष्किरजालपादाः ॥३५ ॥

तुण्डेन मतुत्र प्रतुद्य ये भक्षणन्ति से मतुदाः । ये पादाभ्यां विकीर्य भक्षय-यन्ति मयूरादयस्ते विधित्राः। जालाकारी पादी येषां ते जालपादाः। एते

अस्याः। यद्यप्यभक्षेषुक्तेष्वन्ये भक्ष्या इति गम्यते तथाऽपि भक्ष्या इत्युपाः दानमनुक्तानामापग्रेव भक्षणं [ यथा ] स्यादनापदि मा भूदिति ॥ ३५ ॥

मत्स्याश्वाविक्ठताः ॥ ३६ ॥

विकृता मनुष्यित्रस्कादयस्तद्विपरीता अविकृता भक्ष्या इति ॥ ३६ ॥ वध्याश्च धमर्थि ॥ ३७ ॥

ये भक्ष्या उक्तास्ते न केवलं स्वयं मृता अन्यहता वा भक्ष्या अपि तु वध्याथ । घर्मार्थेऽतिथिपूजादौ । अपरक्षाऽऽह-ये धर्मार्थे यज्ञादौ वध्या \* ह... तिषा अपि भक्ष्या अनुत्विजामपीति । धर्मार्थ इति वचनादवकीणिपशो-र्मीसमभक्ष्यम् । तस्य प्रायश्चित्तार्थत्वात् ॥ ३७ ॥

व्यांलहतादृष्टदोषवाकप्रशस्तानभ्युक्ष्योपयुक्षीतोपयुक्षीत ॥३८॥

अतिथीनप्याशयेद्धक्षयेच । न तु श्वादेकिच्छष्टिमिति वर्जयेत् । मनुरप्याह-था मृगग्रहणे शुचिरिति । द्विरुक्तिरुक्ता । अत्र मनुः—

अनुमन्ता विश्वशिता निइन्ता ऋयविऋयी। संस्कर्ता चोपइर्ता च खादकश्चेति घातकाः !। न मांसमक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने। पष्टितरेषा भूतानां निवृत्तिन्तु महाफलम् ॥ इति । अप्रतिषिद्धेष्वपि अक्षणाभिद्यत्तिरेव ज्यायसीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां

द्वितीयप्रक्षेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः।

अथ स्त्रीधर्मानाह-

अस्वतन्त्रा धर्मे श्वी ॥ १ ॥ श्रौते गार्धे च धर्मे स्त्री भर्तुरेवानुष्टानमनुपविचाति । व्रतोपवासादिभिरपि

<sup>\*</sup> अत्र किंचित्सर्वपुस्तकेषु त्रुटितम् ।

स्मातैः पौराणैश्र धर्मैर्नान्तरेण भर्तुरवृक्षां स्वातन्त्रयेणाधि। ऋयते । आह शङ्खः-न च व्रतोपवासैर्नियमेज्यादानधर्मो वाऽन्ग्रहकरणं स्त्रीणायम्यत्र पतिशुश्रूषायाः। कर्म तु भर्तुरनुइया त्रतोपवासनियमादीनामभ्यासः स्त्रीधर्म इति। नारदोऽप्य!ह-

> स्त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापादि । विशेषतो गृहक्षेत्रदानाध्ययनिक्रम्यात् ॥ एतान्येव प्रमाणानि भर्ता यद्यनुमन्यते ॥ इति ।

मनुम्तु- बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौदने। पुत्रस्य स्थिविराभावे न स्त्री स्वातन्त्रयमहीति ॥ बालया वा युवत्या वा ब्रद्धया बाडपि योषिता। न स्वातम्ब्येण कर्तव्यं कार्यं किंचिद्गृहेष्वापि । इति ॥ १ ॥

## नातिचरेद्धर्तारम् ॥ २ ॥

भर्तारं नातिकामेद्धर्तुरन्यं वनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ २ ॥

### वाक्वक्षःकर्मसंयता ॥ ३॥

यावदर्थसंभाषिणी वावसंयता । प्रेक्षका नामप्रेक्षिणी ज्ञाःसंयता स्वकुटुम्बार्थकर्भव्यतिरिक्तानां कर्भणायकर्भी कर्मसंदता । एवंभून स्यात् ॥३॥

अथ नातिचरेद्धर्तारावित्यस्यापवादः--

# अपितरपत्यिलिप्सुर्देवरात् ॥ ४ ॥

अनपत्याया यस्याः पनिर्धृतः साऽपत्यं हिष्समाना सती देवशाहिष्सेत । पत्युर्भाता देवरः कानेष्ठ इत्युपदेशः॥ ४ ॥

तत्र प्रकारः ---

# गुरुषसूना नर्तुमतीयात् ॥ ५ ॥

गुरुभिः पतिपत्तैः पितृपक्षैर्वा नियुक्ता सती संयुज्येत । तत्रापि नर्तुमती नातिक्रामेत् । तत्रापि ष्रथमे गमने गर्भसंघवः । श्रूयते यादृतुकालं हि तबलकाराणां ब्राह्मणे-' यहा मथमेऽहानि रेतः सिच्यते स गर्भः संभवत्यथ यत्र तरिसच्यते सुधेव तत्परासिच्यते १ इति । ततथ्रतीवि

सक्टदेव गमनम् । अत्रीक्षनसो विकेष:--नियुक्ता सर्वाङ्गं घृताभ्यक्तम् । तेन सर्वाङ्गमात्मानमभ्यज्य गच्छेदिति ॥ ५ ॥

देवराभावे क्रमेण गमनीयानाह—

### पिण्डगोत्रिषंबन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा ॥ ६ ॥

पिण्डसंबन्धः सपिण्डः। गोत्रसंबन्धः सगोत्रः । ऋषिसंबन्धः समानः भवरा हरितकुत्सादयः । एते भ्यः ऋषेणापत्यं लिप्सेत । योनिमात्राद्वा । अत्र स्मृत्यन्तरम् । सर्वाभावे योनिमात्राह्वाद्याणजातिमात्रादिति ॥ ६॥

नादेवरादित्येके ॥ ७ ॥

एके मन्यन्ते देवरादेव लिप्सेत नादेवरादिति ॥ ७॥

नाविद्वितीयम् ॥ ८॥

प्रथमपत्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति ॥ ८ ॥

अथैत्रमुत्पादितमपत्यं क्षेत्रिणा बीजिना वेति विषये निर्णयमाह —

जनियतुरपत्यम् ॥ ९ ॥

जनियतुस्तदपत्यं भवति न क्षेत्रिणः । आपस्तम्बोऽपि--उत्पादियतुः पुत्र इति हि ब्राह्मणिदयादि ॥ ९ ॥

समयाहरणस्य ॥ १०॥

यदि ज्ञातयः समयं कृत्वा नियुक्तते क्षेत्रिणोऽपत्यमस्त्विति यथा विचित्र-वीर्यस्य क्षेत्रं सत्यवती तस्यां च्यासेनोत्पादितमपत्यमिति ॥ १० ॥

जीवतश्च क्षेत्रे ॥ ११ ॥

यदा च जीवकोब क्षेत्री बन्ध्यो करणो वा पार्थयते ममं क्षेत्रे पुत्रमुत्पाद-येति तदा क्षेत्रिण एवापत्यं न बीजिनः ॥ ११ ॥

परस्मात्तस्य ॥ १२ ॥

परस्मादेवरादिव्यतिरिक्ताचदनियुक्तायामप्यपत्यवत्यामनपत्यायां चो त्पन्नः पुनस्तस्यैव बीजिनो भवति न क्षेत्रिजः ॥ १२ ॥

ह्योर्वा ॥ १३ ॥

एवग्रुत्पादितमपत्यं द्वयोर्वा भवति बीजिक्षेत्रिणोः । इदं नियुक्ताविषयम् ।

तथाच याज्ञवल्कयः-अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति॥१३॥

रक्षणानु भर्तुरेव \* ॥ १४ ॥

याद भर्ता क्षेड्येव रक्षणं भर्णं पोषणं संस्कारादि करोति न बीजी तदा भर्तुरेव तदपत्यामिति । एवं मृते ॥ १४ ॥

श्रूयमाणेऽभिगमनम् ॥ १५॥

यदा तु भर्ता श्रूयते तस्मिन्देशे स्थित इति तदा तमभिगच्छेत् ॥ १५ ॥ पत्रजिते तु निवृत्तिः पसङ्गात् ॥ १६ ॥

यदि तु भर्ता प्रवानितो भवति मोक्षाश्रमं प्राप्तो भवति तदा सर्वस्मा-त्रसङ्गानिष्ठतिः । स्वयमपि निष्ठातिष्ठस्वी संयतैव स्यादिति ॥ १६ ॥

द्वादश वर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धे ॥ १७॥

विद्याधिगमार्थे प्रोषितस्य ब्राह्मणस्य भार्या द्वाद्श वशीण क्षपयेत्। नापत्योत्पत्तिनाभिगमनम् ॥ १७ ॥

भातरि चैवं ज्यायसि यवीयान्कन्याग्न्युपयमेषु ॥ १८ ॥

ज्येष्ठे भातर्यकृतदारेऽनाहिताग्री च मोषिने कनीयान्भातेबं द्वादश वर्षाणि प्रतीक्षेत्।ततः कन्यामुपयच्छेद्धींश्वाऽऽद्धीत । अत्र वासिष्ठो विशेषः-अष्टी दश द्वादश वर्षाण ज्येष्ठं भ्रातरमनिविष्टं न प्रतीक्षमाणः प्रायिश्वतीयो भवतीति ।

> द्वादशैव तु वर्षाणि ज्यायान्धर्मार्थयोग्यतः। न्याय्यः प्रतीक्षितुं भ्राता श्रूयमाणः पुनः पुनः ॥ इति च ॥१८॥ षडित्येके ॥ १९॥

एके मन्यन्ते षडेव वर्षाणि श्रतीक्षेति। शोषिते चात्यन्तवृद्धे स्थिते चात्य-न्तधर्मपर इदम् ॥ १९॥

गतं प्रासाङ्गिकं पुनरपि स्त्रीधर्माताह—

<sup>\*</sup> इत उत्तरं ड. च. संज्ञयोमूलप्रनथयोः-'नष्टे भतीरे षड्वार्षिकं पक्षणम् (क्षपणम्)' एतत्सूत्रं वर्तते ।

# त्रीन्कुमार्यूत्नतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सृज्य पित्र्यानलंकारान् ॥ २०॥

यदि कन्यां पित्रादिने दद्यात्ततस्त्रीनृतूनतीत्य स्वयमेवानिनिदतेन कुलवि-द्याशीलादियुक्तेन भत्री युज्येत पित्रयान्पितृकुलायातानलंकारानुतस्रज्य। अत्र मनुः— अलंकारं नाऽऽददीत पित्रयं कन्या स्वयंवरा । मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेयं स्याद्यादि किंचन ॥ इति ॥ २० ॥

अत एव-

पदानं पागृतोः ॥ २१ ॥

ऋतुदर्शनात्मागेव देया कन्या ॥ २१॥

अप्रयच्छन्दोषी ॥ २२॥

तस्मिनकालेऽप्रयच्छिन्पित्रादिदेषिवान्भवति । अत्र याज्ञवस्वयः---पिता ितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्यापदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ अप्रयच्छन्समामोति भ्रृणहत्यामृतावृतौ ॥ इति ॥ २२ ॥ भाग्वाससः भतिपत्तेरित्येके ॥ २३ ॥

एके बन्यन्ते यदा कन्या वासः अतिपद्यतेऽथवा लज्जते तावदेव पदे-योति॥ २३॥

द्रव्यादानं विवाहसिद्ध्यर्थं धर्मतन्त्रसंयोगे च शुद्रात् ॥ २४ ॥

द्रव्यमननुज्ञानमपि शूद्राचैलादिकमादेयं विवाहसिद्ध्यर्थे यावता विवाहः सिध्यति तावत् । अधिके दोषः । तथा धर्मस्य पशुबन्धादेः प्रवृत्तस्य यत्तन्त्र, मङ्गमश्वादि तस्य संयोगेऽविच्छेदिसद्वयर्थे यावता तिन्व(र्व)तेते तावदननुत्राः तमप्यादेयं शूद्रात् । अधिके दोषः ॥ २४ ॥

अन्यनापि शुद्राह्रहुपशोहीनकर्भणः ॥ २५॥

' ईतराभ्योऽपि दृश्यनते ' इति पःबम्याख्य । शुद्राद्नयतोऽपि दृश्यमादेयं स चेद्रहुपशुस्तया हीनकर्षा भवति । तदनुरूपं कर्म न करोति निषिद्धं वा कर्म सेवते। शूद्रग्रहणं विधिरयं यथा स्यादि।ते। तेन शूद्रालाभे वैश्यात्। तदलामे क्षत्रियात् ॥ २५ ॥

उक्तमेवार्थमुदाहरकेन दर्शयति—

शतगोरनाहिताभेः ॥ २६ ॥

गोग्रहणमुपलक्षणम् । यस्ताबद्रव्यो भवत्यशीश्च नाऽऽधत्ते । निषिद्धकर्षः सेवी तु दण्डापूर्विकया व्याख्यातः ॥ २६ ॥

सहस्रगोश्वासोमपात् ॥ २७ ॥

पूर्वेण गतम्। यः सहस्रगुश्च भवति सोभं च न पिवति तस्मादिति ॥ २७॥ सप्तमीं चाभुकत्वाऽनिचयाय ॥ २८॥

सप्तम्यर्थे द्वितीया । षट्सु वेलासु भोज्यालाभेनाभुक्त्वा सप्तम्यां वेलायां यावता वृत्तिस्तावदननुमतमप्यादेयम् । अनिचयः पुनस्तेन निचयो न कर्तव्यः । श्वो भोज्यमपि नाऽऽदेयम् । अत्र मनुः-

> तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्रता। अश्वरतनविधानेन इर्तव्यं हीनकर्मणा॥ इति ॥ २८॥ अष्पहीनकर्मण्यः ॥ २९॥

अस्यामवस्थायामहीनकर्भस्योऽप्यादेयम् । अपिशब्दः कथंचिदस्यानुज्ञातः भिति दर्शयति । तेन प्राणसंशय ५वेदं भवति ॥ २९ ॥

आचक्षीत राज्ञा पृष्टः ॥ ३० ॥

यद्यसावेवं कुर्वनस्वामि। भेर्युद्दीतो राजसकार्या नीतस्तेन पृष्टः किंभित्थमका-षीरिति तदा स्वामवस्थामाचक्षीतः न तु विष्या वदेदिति ॥ ३०॥

तेन हि भर्तव्यः शुवन्तिलसंपसध्येत् ॥ ३३ ॥

हिश्रार्थे। तेन च राज्ञा स न केवलपदण्डचः कि तर्हि तत आरभ्य भर्तध्यस्तवेयमदस्था मया न ज्ञातेति सान्त्विक्ति। स चेच्छूतवृत्त्वीलसंपन्नो
भवति। श्रुतं शास्त्रपरिज्ञानम्। शीलं तदनुक्कल आचारः । इतरोऽपि न
दण्डचः। भरणं तु तस्य तादृशं न कार्यम् । दण्डामावः पूर्वयोरपि निमिसयोः समानः ॥ ३१ ॥

धर्भतन्त्रपीडायां तस्याकरणे दोषां ऽकरणे दोषः ]॥ ३२॥ यदि पश्चनयादौ धर्भे मबुत्तस्य तदङ्गं पन्यादि केनाचित्पीडितं भवति इतमपहतं वा तस्मित्रिवेदिते तदैव तस्य प्रतिविधानं कार्य राज्ञा । अकरणे दोषो भवति । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ॥ ३२ ॥

# इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां

द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इति द्वितीयः प्रश्नः।

अथ तृतीयः प्रश्नस्तत्र प्रथमोऽध्यायः।

पश्चिविधो धर्मः न्वर्णधर्म आश्रमधर्म उभयधर्मो गुणधर्मो नैमित्तिक [धर्म]श्चेति । तत्र वर्णप्रयुक्तो धर्मो वर्णधर्म उपनयनं झाह्मणस्याष्ट्रम इति । आश्रमपश्चक्त आश्रमधर्मो ब्रह्मचार्यादेः समिदाधानादि। ति । उभयप्रयुक्त उभयधर्मो ब्राह्मः णस्य ब्रह्मचारिणः पालाको दण्ड इत्यादि । अभिषेकगुणयुक्तस्य प्रजापालः नादिगुणधर्मः । ब्रह्महत्यादौ निमित्ते कर्तव्यो नैमित्तिको धर्मः प्रायश्चित्तम् । तत्र नैमित्तिकं वक्ष्यक्षक्तमनुभाषते—

#### उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रनधर्मश्च ॥ १ ॥

जभयधर्भगुणधर्मयोरप्युपलक्षणभेतत् । यद्यप्यन्यत्रोक्तं नानुभाष्यतेऽननुः भाषणेऽि वस्त्यमाणं शक्यते वक्तिभिति तथाऽभीहानुभाष्यतं आश्रङ्कानिवृत्त्यः थम् । अन्यथोपरिष्टादैशिकानि द्वनःस्तोमादीिन आयिश्वतान्युदाहरिष्यन्ते तानि च श्रूदस्य न संभवन्त्यतस्तद्वदेव प्रायिश्वतान्तराण्यपि श्रूदस्य न स्युरिति कश्चिदाशङ्केत । अपर आह—य जक्तो धर्मः स एव वर्णिनामाश्रमिणां च धर्मः । वस्त्यमाणस्तु दुक्षमात्रधर्मः । यदाह—अध खल्बयं पुरुष हाते । किं सिद्धं भवति । पत्तिलोमानामापि प्रायिश्वत्तेषकारः सिद्धो भवति । यद्यपि तेषां भस्त्यामस्त्रविवेको नास्ति तथाऽभि गोबाह्मणादिवये ब्राह्मणस्वर्णादिन् हरणे च प्रायिश्वत्तं भवत्येव । अकुर्शाणा एव तु प्रायिश्वत्तं राज्ञा वध्याः । अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहादिमनुष्यमात्रधर्मा न वर्णेष्वाश्रमेषु वा नियन्ताः । अतस्तद्तिक्रमे युक्तमेव प्रायिश्वत्तम् । यत्तु पूर्वमुक्तं प्रतिलोमास्तु धर्मः स्ताः । वतस्तद्विक्रमे युक्तमेव प्रायिश्वत्तम् । यत्तु पूर्वमुक्तं प्रतिलोमास्तु धर्मः स्ताः । इति । तदैहिकामुष्टिमकश्चेयःसाधनेषु कर्मस्विकारनिवृत्तिपरिमिति ॥ १ ॥ प्रायश्चित्तस्य निमित्तान्याह--

अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते यथै-तद्याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणभव्यवद्नं शिष्टस्या-

क्रिया प्रतिषिद्धसेवनामिति ॥ २ ॥

अथ खरिबति बाक्यालंकारे । अयं पुरुष इति संघातवर्तिनं प्रत्यगात्मानं निर्दिशति । याप्यं कुरिसतम् । याप्येन पापेन कर्मणा छिप्यते । तज्जन्येनाः धर्मेण लिप्यमाने कर्मणा लिप्यत इति भाक्तो वादः। याप्यस्य कर्मण उदाहः रणप्रपश्चो यथैतदित्यादि । यथेत्युदाहरणे । अयाज्याः पतितादयस्तेषां याज-नम् । अभक्ष्या लग्जनादयस्तेषां भक्षणम् । अवद्यमनृतासभ्यादि तस्य वदनं कथनम् । शिष्टं विहितं संध्योपासनादि तस्याक्रियाऽकरणम् । प्रतिषिद्धस्य हिंसादेः सेवनं करणम् । इति समाप्तौ । एताबदेव याष्यं कर्भेति । प्रतिषिद्धः सेवनमित्येव सिद्धेर्याज्ययाजनादिग्रहणं याजनाध्यापनमतिग्रहाः सर्वेषामि. त्यापद्यतुज्ञा तत्रापि प्रायश्चित्तार्थम् । तत्रोशना--आपद्विहितैः कर्मभिरापदं तीत्वी पुनस्तेषां प्रायश्चित्तं चतुर्भागं कुर्यादिति । अमध्यमञ्ज्याम्पापदि व्याध्यादौ लशुनादिमक्षणविषयं च । अवद्यवद्नग्रहणं तु प्राणिनांतु वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेदित्यादिविषयं च । तथा यत्र ब्राह्मण इति ज्ञाते ताडयेयुः रर्धे वा हरें बुस्तत्र तद्भहणार्थम् । असम्यानृतभाषणेनापि तानिवार्थ पश्चात्ताः मापदं तीत्वी प्रायिश्तं चतुर्भीगं चरेदिति ॥ २ ॥

तत्र प्रायिश्वतं कुर्यान कुर्यादिति भीमांसन्ते ॥ ३ ॥ तत्र तस्मिन्याप्यकर्मलेपे मायश्चित्तम् -

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयोगात्रायश्चित्तामिति समृतस् ॥ इत्येवं लक्षणं कर्तव्यं न कर्तव्यमिति विचारयन्ति ब्रह्मवादिनः॥ ३॥ तत्र के चित्-

न कुर्यादित्याहुः॥ ४॥

11811 तत्र हेतु:--

न हि कर्भ क्षीयत इति ॥ ५ ॥ हिशब्दो हेती । यस्मात्कृतं कर्म दुण्यं पापं च नान्तरेणोपभौगं क्षीयत इति। तथा च शङ्का-

यथा पृथिव्यां बीजानि रत्नानि निषयो यथा। एवमात्मनि कर्माणि तिष्ठनित मसवन्ति च ॥ इति ।

उत्पन्न तु फले नक्यति यथा बीजमङ्कुरे । प्रायश्चित्तानि तु निमित्ते कर्मा । न्तराणि । यथा गृहदाहादौ क्षामवत्यादयः ॥ ५ ॥

# कुर्यादित्यपरम् ॥ ६ ॥

कुर्यात्प्रायश्चित्तमित्यपरं दर्शनम् । नास्मात्पर्मस्तीत्यपरसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ तत्र प्रमाणत्वेन श्रुतिवाक्यान्युदाहराते-

पुनःस्तोमेनेञ्चा पुनः सवनमायान्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥

अवित्राह्याद्वहा प्रतिगृह्य पुनःस्तोमेन यजेतोति श्रूयते । अभक्ष्यभक्षणमवः द्यवदनं पुनःस्तोमेन तरतीति च । असत्यतिग्रहादिदोषदूषिताः पुनःस्तोमनास्त्रै काहेनेष्ट्वा पुनः सवनमायान्ति । सवनशब्देन कर्मोच्यते । पुनरपि श्रीतानि स्मार्तानि च कर्माण्यायान्त्याप्नुवन्ति । तद्योग्या भवन्ति ॥ ७ ॥

# वात्यस्तोमेश्वेष्ट्वा ॥ ८ ॥

पुनः सवनमायान्तीत्यनुषङ्गः। ब्रात्या यथाकालमनुपनीताः। तेषां कर्तव्याः प्रायश्चित्तयागा ब्रात्यस्तोमाः । बहुवचननिर्देशाद्धहवस्ते प्रत्येतव्याः ॥ ८ ॥

> तरित सर्वं पाटमानं तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते ॥ ९ ॥

इति चेति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते । विज्ञायत इत्यनुषङ्गः ॥ ९ ॥ अभिष्टुताऽभिशस्यमानं याजयोदिति च ॥ १० ॥

अग्निष्टुक्रामैकाहरतेनाभिशस्यमानं याजयेत् । अत्र पुनःस्तोमादीनां दोषः निर्घातार्थतया श्रुतत्वादुवभोगेनेव प्रायश्चित्तेनापि पापकं कर्म क्षीयते । शङ्ख-वचनं चाकृतप्रायश्चित्तविषयं पुण्यविषयं च । अथ कस्माद्वचनगम्येऽथें विचारः कियते । कुर्यान्न कुर्यादिति । न ह्युपनयनादावेवं विचारः कृत इति उच्यते । प्रायश्चित्तस्तुत्यर्थोऽयं विचारः ॥ १० ॥

इदानीं येष्वाहत्य न प्रायश्चित्तं विहितं तेषु प्रायश्चित्तान्युपदिश्चाति— तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानस् ॥ ११ ॥ तस्य याप्यस्य कर्मणो जपादीनि पञ्च निष्क्रयणानि शोधनानि ॥ ११ ॥ तत्र जप इत्युक्तं जपानाह—

उपनिषदो वेदान्तः सर्वच्छन्दः सु संहिता मधून्य-धमर्षणमथर्वशिशे रुद्धाः पुरुषसूक्तं राजतरोहिणे सामनी बृहद्रथंतरे पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद्वहिष्पवमानं कूष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावमानानि ॥ १२॥

उपनिषदो रहस्यब्राह्मणान्याध्यात्मिकानि । तद्वचितिरिक्ता आरण्यकः भागाः वेदान्ताः । सर्वच्छन्दःसु सर्वेषु प्रवचनेषु संहिता संहितापाठो न पदक्रमादिपाठः । मधूनि मधुशब्दयुक्तानि यजूषि ब्रह्ममेतु मामित्यादीनि । अधमर्षणम् ' ऋतं च सत्यं च ' इति सूक्तं पड्ऋचमधमर्षणेन ऋषिणा दृष्टम् । अथर्विशरोऽथर्ववेदे प्रसिद्धम् । 'देवा ह वै स्वर्गे लोकमगमन् ' इत्यादि । रुद्राः 'नमस्ते रुद्र मन्यवे ' इत्याद्या अनुवाका एकादवा। एकशतं यजुःशाखास्तासु सर्वासु पठचन्ते । पुरुषसूक्तम् 'सहस्रशीषीं' इत्यादि । राजतरौहिणे सामनी 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते ' इत्यस्या मृचि गीये हे। 'त्वामिद्धि हवामहे 'इत्यस्यां बृहत्। ' आभि त्वा शूर् नो-नुमः' इत्यत्र रथंतरम् । 'अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य' इत्यस्यां पुरुषगतिः । महानाम्नयः 'विदामघवन् ' इत्याचा ऋचः । महावैराजम् 'पिवा सोमम् ' इत्यस्यां गीतं साम । महादिवाकीत्र्यम् ' विभ्राड्बृहत्त्वितु । इत्यस्याम् । ज्येष्ठसामानि तलवकारिणाम् 'जदुत्यं चित्रम् ' इत्येतयोगीतानि । छन्दो-गास्त्वाहु:--- मूर्थानं दिवः ' इत्यस्यां गीतानि त्रीणि सामान्याज्यदे।हा-दी।नि । ब्राह्मणे तथा श्रुतत्वात् । बहिष्पवमानम् ' उपास्मै गायता नरः' इत्येतासु गीतम् । कूष्माण्डानि तैत्तिरीयके स्वाध्यायब्राह्मणे 'यदेवा देवहेड. नम् ' ' यददीव्य तृणाम् ' ' आयुष्टे विश्वतोऽद्धत् ' इति त्रयोऽनुवाकाः।

यजुष्ट्वाभिप्रायो नपुंसकिनिर्देशः। तत्रैवाच्छिद्राख्ये प्रश्ने 'यदेवा देवहेळनम् ' इत्युनुवाके या ऋचस्ताः कूष्माण्डद्यः। पवमानः सोयो देवता यासां ताः पावमान्यः 'स्वादिष्ठया मदिष्ठया ' इत्याद्या आ मण्डलसमाप्तेः। 'तत्सि वितुर्वरेण्यम् ' इत्येषा सावित्री प्रसिद्धा। न या काचन सवितृदेवत्या। इति— शब्दः प्रकारवचनः। एवंप्रकाराण्यन्यान्यपि पावमानानीति।

तत्र मनुः—कौत्सं जप्त्वाऽप इत्येतद्वासिष्ठं च तृचं प्रति ।

माहित्रं शुद्धिः च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥

सकुज्जप्त्वाऽस्यवामीयं शिवसंकरूपमेव च ।

सुवर्णमपहृत्यापि क्षणाद्भवति निर्मलः ॥

हविष्पान्तीयमभ्यस्य च तमह इतीति च ।

जप्त्वा तु पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतस्पगः ॥

सोमारौद्रं हु बह्वना मासमभ्यस्य शुध्यति । इत्यादि ।

प्रायश्चित्तपकरणे पुनः पावमानानीतियचनात्प्रायश्चित्तव्यतिरेकेणाप्यृद्धिः कामस्याहरहरेतानि जप्यानि ॥ १२ ॥

जपे प्रवृत्तस्याऽऽहारानियममाह--

पयोवतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसृतयावको हि-रणयप्राशनं घृतप्राशनं सोमपानिभाति मेध्यानि ॥ १३॥

पयोत्रतता क्षीराहारता । व्यतग्रहणादुपवासन्यायेन । शांक वास्तुकादि । फलं कदल्यादेः । प्रसृतयावकः प्रमृतपरिभित्येवैः पक ओदनः । तत्रीशनसो विशेषः—स्नातः श्रुचिभून्वोदिनेषु नक्षत्रेषु ताञ्चभाजने प्रसृतयावकं अपयेद्यथा यवागूर्भवति । तस्य अपणकाले रक्षां कुर्यात् । 'नमो रुद्राय भूताधिपतये पर्वतानां पत्रये त्विभित्रं २क्षस्य 'इति । शृतेऽवरोप्य देवस्य त्वा सवितुरित्यादिनोत्पूर्यं ततोऽभियनत्रयेत् —

यवोऽसि धान्यराजोऽसि नारुणो मधुसंयुतः । निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रसृषिभिः स्मृतम् ॥ वाचा कृतं कर्मकृतं मनसा दुर्विचिन्तनम् । अलक्ष्मीं कालकण्डीं च सर्वे पुनत मे यवाः॥

१ ग, "केण शुद्धिका"। २ क. ख. घ. "य साभिमन्त्र्य त"। ३ ग. "तो निम"।

महापातकसंयुक्तं दारुणं राजिकित्विषम् ।

बालवृत्तमधर्मे च सर्वे पुनत मे यवाः ॥

सुवर्णस्तैन्यमद्रत्यमयाज्यस्य च याजनम् ।

बाह्मणानां परीवादं सर्वे पुनत मे यवाः ॥

श्वसूकरावभूतं च काकाद्युच्छिष्टमेव च ।

मातापित्रोरशुश्रूषां सर्वे पुनत मे यवाः ॥

गणाकं गणिकाकं च शूद्राकं श्राद्धसूतकम् ।

चोरस्याकं तथाऽभक्ष्यं सर्वे पुनत मे यवाः ॥ इत्येतैः षड्भिः ।

ततो ब्रह्मा देवानामिति प्राध्य ततः प्राणाय स्वाहेत्यादिभिर्यथोक्तं सर्वे प्राश्नीयात्षद्वात्रम् । ततो नियमातिक्रमजात्मितिषद्धस्य नजादभक्ष्यभक्षणजाञ्च सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते । सप्तरात्रं पीत्वा भ्रूणहत्यां गुरुतल्यं सुवर्णस्तैन्यं सुराः पानं च पुनाति । एकदिश्वरात्रं पीत्वा सर्वकृतपापं नुदाते । एकविश्वतिरात्रं पीत्वा गणान्पश्यति गणाधिपतिं पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपति पश्यति । एकस्थिति । एकस्थिति । एकस्थिति । एकस्थिति । स्विश्वदे निघृष्य प्राश्चनं विद्यां पश्याश्चनम् । घृतपाशनं प्रसिद्धम् । स्वीयपानं क्रतावुक्तम् । बहिर्प्यनये । इतिकरणाद्यचान्यदेवमुक्तं पश्चगव्यशिक्षणुष्पाद्वि तस्य प्राशनं मेध्यं विश्वेयम् ॥ १३ ॥

अथ जपादीनां स्थानमाह-

सर्वे शिलोचयाः सर्वाः स्नवन्त्यः पुण्या हृदास्तीर्था-न्यृ।पिनिवासा गोष्ठप्रिस्कन्धा इति देशाः ॥ १४ ॥

शिलोचयाः शैलाः । स्रवन्त्यो नद्यः । सर्वेश्वहणात्पुण्यविभागो नाऽऽदरणीयः । पुण्या हदाः पुष्कैरिण्यादयः । प्रयागादीनि तीर्थानि । ऋषि निवासा वसिष्ठादीनामाश्रमाः । गोष्ठं गवां स्थानम् पैपरिस्कन्धो देवालयः । इतिकरणान्नैमिषारण्यादीनि ॥ १४॥

व्याख्यातः सहपरिकरेण जपः । तपःस्वरूपमाह---

ब्रह्मचर्यं सत्यवचनं सचनेषूदकोपस्पर्शनमार्द्रवञ्च

ताऽधःशायिताऽनाशक इति तपांसि ॥ १५ ॥ ब्रह्मचर्य मैथुनत्यागः । सत्यवचनं दृष्टार्थवादित्वम् । सवनेषु प्रातः

परिस्त व्यक्तिस्य देवालयार्थतं व्यत्निहस्या यद्भाकरपर्याभाचनया य विद्यम् विषय र्मध्यंदिने सायं चोदकस्पर्शनं स्नानम्। आर्द्रवस्नता स्नानसमये परिहितस्य वाससस्तथैवापीडितस्य धारणम्। अधःशायिता स्थण्डिलशायिता । अञ्चन-माशः। स एवाऽऽश्वकस्तस्याभावोऽनाशकोऽनशनम्। अत्रापीतिकरणात्माणाः यामादीनां ग्रहणम्।

अत्र मनुः — सन्याहतिकाः सप्रणेवाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ इति ।

होगाः कूष्माण्डगणहोमादयः प्रसिद्धत्वादिहानुक्ताः । तत्र श्रुतिः 'कूष्मा--ण्डेर्जुहुयाद्योऽपून इव मन्येत' इत्यादि । गणहोमस्तु बौधायनोक्तः--

क्षापितित्रं सहस्राक्षो मृगारोंऽहोमुचौ गणौ। पात्रमान्यश्च कूष्माण्डचो वैश्वानर्थ ऋचश्च याः॥ घृतौदनेन ता जुह्वत्सप्ताहं सवनत्रयम्। मौनव्रती हविष्याशी नियृहीतेन्द्रियक्रियः॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो महनः पातकादापि॥ इति।

याज्ञवल्क्यः — यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते जनः । तत्र तत्र तिलेहीमः साविष्ट्याः मत्यहं जपः ॥ इति ।

> मनुः—न सावित्रीसमं जप्यं नाऽऽज्याहुतिसमं हुतम्। नान्नतोयसमं दानं न चाहिंसापरं तपः॥ इति।

जपवासी भक्तत्यामः । स एव तपःस्विप पुनः पुनः पठचत आदरख्याः पनार्थव् । अपर आह—निष्क्रयणेषु पठित उपवास इन्द्रियनिग्रहः ।

> ब्यावृत्तस्यैव दोषेभ्यो यस्त वासो गुणैः सह । / ब्यवासं तमाहुस्तु न शरीरस्य शोषणात् ॥

इति पुराणे दर्शनादिति ॥ १५ ॥ अथ देयान्याइ—

> हिरण्यं गौर्वासोऽश्वी भूमिस्तिला घृतमन्निमिति देयानीति ॥ १६॥

निगद्च्याख्यातमेतत् ॥ १६ ॥

अथ कियान्कालो जपादीनामित्यत आह— संवत्सरः षणमासाश्चत्वारस्ययो वा द्वी वैकश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः षडहरूपहोऽहोरात्र इति कालाः ॥ १७॥ एतेषु यावता शुद्धो दायते तादान्कालः॥ १७॥

एतान्येवानांदेशे विकल्पेन कियेरन ॥ १८ ॥

एतान्येव जपादीनि निष्क्रवणान्यनादेशे यत्राऽऽहत्य प्रायश्चित्तमनिर्दिष्टं तत्र विषये विकल्पेन कर्तव्यानि । एवकारः पौनर्वचनिकः । तद्यथा—देवदत्तो प्रामं गच्छतु स एवारण्यमिति । कि लिद्धं भवति । येषु नियते(मित्ते) ज्वाहत्य प्रायश्चित्तमुक्तं तेष्वप्यभ्याकानुबन्दादी प्रतिपूरणापेक्षायां जपादीनामनुषवेशः सिद्धो भवति ॥ १८ ॥

किं तुरयवद्विकरगे नेत्याह—

एनः सु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघुनि ॥ १९॥ अभिसंधिकृतभेनो गुरु तदिपरीतं लघु । एवमभ्यासानुबन्धादाविष द्रष्टुः व्यम्। यथाऽऽहाऽऽपरतस्यः—यः प्रमन्ते हाँनेत प्राप्तं दोषफलं सह संकल्पेन भूय एवमन्येष्विष दोषवत्स कर्मसु अतथा शुण्यफलेषु यथा कर्माभ्यास इति॥ १९॥

क्टच्छातिछ च्छी चान्दायणमिति सर्वप्रायाश्चित्तं

[ सर्वशयध्यित्तम् ]॥ २०॥

कुच्छ्रातिकुच्छ्री चान्द्रायणी चोषि हिद्दह्यनते । सर्वब्रहणान केवलमना-देशे। एतानि च गुरू(क)ण्येनां(ल)सि समस्तानि समुदितानि प्रायितं लघू-(घु)न्येक्रमेकं लघुतरेऽतिकुच्छ्री लघुतमे कुच्छ्रः। महुरप्याह—

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्क्रच्छ्ं द्विजोत्तमः। अज्ञातस्रक्तशुद्ध्यर्थे ज्ञातस्य तु विशेषतः॥ इति ।

इतिकरणाद्यचान्यदेवमुक्तभ् ।

तत्र मतुः-यतात्मनोऽत्रमत्तर्य द्वाद्वाह्मभोजनम् ।

पराको नाम कुच्छोऽयं सर्वपापनणाश्चनः ॥ इति । [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यर्थः ]॥ २०॥

> इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ले प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

<sup>\*</sup> आपस्तम्बत्त्रे तु—तथा पुण्यकियासु इति वर्तते ।

#### अथ द्वितीयोऽध्यायः।

अथ यो याष्यं कृत्वाऽपि मायश्चित्तं न मतिपद्यते स किं कर्नव्यः।
त्याज्य इत्याह —

त्यजेत्पितरं राजघातकं श्र्इयाजकं श्र्इार्थयाजकं वेदविष्ठावकं भूणहनं यश्रान्त्यावसायिभिः सह संविष्ठदन्त्यावसायिन्यां वा॥१॥

राजाऽवाभिषिक्तो न जातिमात्रीपनीवी । तं हतवान्राज्ञघातकः । शूदं यो याजयत्येतया निषादस्थपतिं याजयेदित्यादी विषये स शूद्याजकः । यः शूद्रादर्थमधिगम्य यजते स शूद्रार्थयाजकः । अन्ध्यायानध्याप्याध्ययनादिना यो वेदं विश्रवायति व्याकुळी करोति स वेद्विश्रावकः । भ्रूणहा ब्रह्महा । एतन्त्रहापातिकनामण्युपळक्षणम् ।

चण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहिकस्तथा । मागधायोगवी चैव सप्तैतेऽन्त्यावसायिनः ॥ इत्यङ्गिराः ।

तैः सहैकस्मिन्स्थाने यो वसति स तथोक्तः । अन्त्यावसायिन्याम् । यः सह वसकीत्यपेक्षते । तस्यां संवासो भैथुनाचरणस् । एतेषु निभित्तेषु पितरमापि त्यजेत् । पितृग्रहणात्किमुनै पुत्रविकामिति ॥ १ ॥

अथ त्यागप्रकारः —

तस्य विद्यागुरून्योनिसंबन्यांश्व संनिपात्य सर्वाण्युः दकादीनि भेनकार्याणि कुर्युः ॥ २ ॥

तस्य त्याज्यस्य ये विद्यागुरव आचार्यगुरूषाध्याया योनिसंबन्धा मातुः लाद्यस्तान्सर्नान्संनिपात्यैकत्र समवेतान्कृत्वोदकादीनि श्राद्धान्तानि सर्वाणि प्रेतकपीणि कुर्युः के। पुत्रादयो ज्ञातयः । पितरमित्युपक्रमाद्धहुवचननिः वैशाच ॥ २ ॥

पात्रं चास्य विपर्यस्पेयुः॥ ३ ॥

अस्य त्वाज्यस्य पात्रं किंचित्करायित्वा त एव विषयेस्येयुः। विषयी-सोऽघोम्रुखी हरणम्। यथा तद्वुद्कं भवाते॥ ३॥ तत्र प्रकारः ---

दासः कर्मकरो वाध्वकरादमेध्यपात्रमानीय दासी-घटात्पूरियत्वा दक्षिणामुखो यदा विपर्यस्पेदमुकम-नुदकं करोभीति नामग्राहम् ॥ ४॥

दासः प्रतिद्धः । कर्मकरो भृतकः । तयोरन्यतरोऽवकरादवस्करात् । वर्च-स्केऽवस्करः। अमेध्यातस्थानादशुचि पात्रं किंचितुपादाय येन दास्युदकमाह-रति तस्माद्घटाद्रहीतेनोद्केन पूरियत्वा दक्षिणामुखो भूत्वा यदाऽपसव्येन विपर्यस्येदपसव्यमधोग्रुखं विक्षिपेत् । तत्र मन्त्रः -- अमुकमनुदकं करोमीति । नामग्राहम्। अग्रुकमिति स्थाने त्याज्यस्य नाम द्वितीयान्तं गृहीत्वा।नामन्या-दिशिग्रहोरिति णमुल् । ग्राह इति पाठे रूपसिद्धिश्चन्तया ॥ ४ ॥

तं सर्वेऽन्वालभेरन्प्राचीनावीतिनो मुक्ताशिखाः॥ ५ ॥

सं विपर्यस्यन्तं सर्वे ज्ञातयः प्राचीनावीतिनौ मुक्तिशिखाः सन्तोऽन्वास्त्रभेन रन्स्पृक्षेयुः ॥ ५ ॥

विद्यागुरवो योनिसंबन्धाश्य वीक्षरन्॥ ६॥

न तु संस्पृशेयुः ॥ ६ ॥

अप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविशन्ति ॥ ७ ॥

एवभिदं कमें कृत्वाऽप उपस्पृश्य स्त्रात्वा ग्रामं संविशन्ति प्रविशेयुः । अत एव ज्ञायते ग्राम! इहिरिदं कर्मेति ॥ ७ ॥

> अत उत्तरं तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन्यावित्री-मज्ञानपूर्वम् ॥ ८ ॥

अतस्त्यागाद्ध्वं तेन त्यक्तेन सह संभाषणमञ्जानात्कृत्वैकमहोरात्रं तिष्ठैन भुज्जीत न भयीत नाऽऽसीतेति । अज्ञानपूर्वमितिव ननादेकवचननिर्देशाद्य ज्ञातिव्यतिरिक्तस्यापीदं भवति ॥ ८ ॥

१ ( प्रा० सू॰ ६। १। १४८ )। २ (पा० सू० ३।४। ५८।

# ज्ञानपूर्वं च त्रिरात्रम् ॥ ९ ॥

यस्तु तेन ज्ञानपूर्व संभाषते स त्रिरात्रमुक्तकभेण तिष्ठेत् । कार्याकार्यनिरू' पणादाविद्म् । परिनश्चादौ तु पराज्ञरोक्तम्---

> ध्रुते निष्ठीवने चैव दन्तस्पृष्टे तथैव च। पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ इति ॥ ९ ॥ यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तस्मिञ्शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतम।द्भ्रदात्पूरियत्वा स्रवन्ती भयो वा तत एनमप उपस्पर्शयेयुः ॥ १० ॥

प्रायश्चित्तेति वचनाद्राजदण्डेन शुद्धस्य वक्ष्यमाणस्वीकरणविधिर्न भवति । तस्य केवलं परत्रैव शुद्धिः।

> राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। निर्मछाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ इति ॥

तिरिम्होंकसमक्षं शुद्धे वातकुम्भमयं सौवर्णी पात्रं पुण्यतमाद्घदात्रदीभयो वाऽऽहृतेन जलेन पूरियत्वा ततस्तस्मादावर्जिता अप एनं चरितपायश्चित्तमुपः स्पर्शयेयुस्ताभिरद्धिः स्नापयेयुर्जातयः ॥ १० ॥

> अथारमे तत्पात्रं दबुस्तत्संप्रतिगृह्य जपेच्छान्ता योः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षं यो रोच-नस्तमिमं गृह्णामीति ॥ ११ ॥

अथ स्तापनानन्तरमस्मे स्ताताय तत्सीवर्ण पात्रं दद्युर्जातयः। स च तत्पात्र प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौरित्यादि गृह्यामीत्यन्तम् ॥ ११ ॥

एतैर्यजुर्भिः पावमानीशिस्तरत्समन्दीभिः कूष्माण्डै-

श्वाऽऽज्यं जुहुयाद्धिरण्यं बाह्मणाय दद्यात् ॥१२॥ होमान्ते दानम् ॥ १२ ॥

गांवा॥ १३॥

इच्छान्तो विकलपः ॥ १३ ॥

### आचार्याय च ॥ १४ ॥

य आत्मन आचार्यस्तस्मा अपि हिरण्यं दद्याद्वां वा ॥ १४ ॥

यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत् ॥ १५ ॥

उत्तरिवसयदमुच्यते । प्रायश्चित्तस्य शुद्धचर्यत्वादेव सिद्धा शुद्धिः ॥१५॥

सर्वाण्येव तस्मिञ्जदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः ॥ १६ ॥

यद्यपि तस्य नास्मिह्नोके प्रत्यापित्तस्तथाऽपि मरणादेव शुद्ध इति सर्वाः ण्येव मेतकर्माणि कर्तव्यानि । सर्वग्रहणादाशौचमपि । योऽपि द्वादशवार्षिः कादौ प्रायश्चित्ते पृष्टत्तो मध्ये म्रियते तद्विषये व्यास आह—

> यजमानः सदा धम्पें म्रियते यदि मध्यतः । प्रामोःयेव तु तत्सर्वमत्र मे नास्ति संशयः ॥ इति ॥ १६ ॥ एतदेव शान्त्युदकं सर्वेषूपपानकेषु सर्वेषूपपानकेषु

119911

एतदेवानन्तरोक्तं शान्ता चौरित्यादिभिरभिमानेत्रतं सर्वेषूपपातकेषु कर्तव्यं प्रायश्चित्तस्यान्ते । आदावित्यन्ये । दिरु:किः पूर्ववत् ॥ १७॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तिवरित्तिवायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अय तृतीयोऽध्यायः।

पतिनानां त्यागविधिरुक्तः के पुनस्ते तानाह-

बहाहसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसंबन्धागस्तेनना-स्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागि-

नः पतिताः ॥ १ ॥

ब्राह्मणस्य हन्ता ब्रह्महा।

गोडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथेवैका न पातव्या तथा सर्वा द्विजोत्तमैः॥ इति मनुः। तत्र या यस्य सुरा प्रतिषिद्धा स तस्याः पाता सुरापः । गुरुः पिताऽऽः चार्यश्च । तस्पश्चदेन भायी छक्ष्यते । गमनं मैथुनम् । मातृसंबन्धा मातृपक्षे प्राक्पश्चमाद्भवाः पितृष्केऽवीक्सप्तमाद्भवाः । योनिसंबन्धा भिगन्यादयः । य पता भायीत्वेनाधिगच्छित स मातृपितृयोनिसंबन्धागः । स्तेनो ब्राह्मणसुवर्णापहारी ! नास्तिकः प्रत्यभावापवादी । निन्दितं प्रतिः पिद्धम् । तस्य कर्मणो बुद्धिपूर्वं सातत्येनानुष्ठाता निन्दितकर्माभ्यासी । पतितानेव सतः पुत्रादीन्सनेहादीना यो न त्यजित स पतितात्यागी । यस्त्वपितिताः नेव द्वेषादिना त्यजित सोऽपिततत्यागी । एते ब्रह्महादय पतिताः ॥ १ ॥

#### पातकसंयोजकाश्च ॥ २ ॥

पातकैः कर्मभियें परान्संयोजयन्ति तत्र प्रवर्तयन्ति द्रव्यप्रदानादिना मः चछत्रुमित्थं व्यापाद्य त्वच्छत्रोव्यापादनेऽयमभ्युपाय इति । तथा केनः चिज्जिष्यांसितं पलायमानं यो निवारयाति निवारितश्च हन्यते सोऽपि प्रयोजकः। यस्यानुमितमन्तरेणार्थों न निव(र्व) ति स मन्ता । स इह पृथङ्नोपादीयते प्रयोजककोटिरेवायामिति । आपस्तम्बस्तु कियताऽप्यवान्तरभेदेन तमेव पृथः गुदिनवान् प्रयोजिता मन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरक्षफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तिसन्फलविशेष इति ॥ २ ॥

### तैश्वाब्दं समाचरन् ॥ ३ ॥

तैः पतितैः सह योऽब्दं समाचरित यानासनग्रयनादीनि सोऽपि पतितः। अत्र कण्वः — संवत्सरेण पताति पतितेन समाचरन्।

्यानासनाश्चनैर्नित्यमित्याहुर्ब्रह्मवादिनः ॥ इति ।

याजनादौ तु याज्ञवलक्य आह---

याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन समाचरन् ॥ इति ।

#### सहभोजनमेकस्मिन्पात्रे ।

संवत्सरेण पतित पतितेन समावरन्। याजनाध्यापनाद्यौनाच तु यानासनाश्चनात्॥ इति ।

मानवमण्येवं व्याख्येयम्—यानादिभिः संवत्सरेण पति न तु याजनादिभिः किंतु तैः सद्य प्वति ॥ ३ ॥ ाक पुनरेषां पतितत्वम्--

# द्विजातिकर्मभयो हानिः पतनम् ॥ ४ ॥

द्विजातीनां यानि कार्या(कर्मा)ण्यध्ययनादीनि श्रौतानि गार्ह्याणि स्मार्तानि च तेभ्यो हानिस्तेष्यनंधिकारः ॥ ४ ॥

#### तथा परत्र चासिद्धिः ॥ ५ ॥

यान्यनेन प्रागर्जितानि कुशलानि कंमीणि तान्यप्यस्य परत्र न सिध्यन्ति फलदानि न भवन्ति । तदेतदेताभ्यां पतितशब्दस्य निर्वचनं कृतं कर्तव्येभ्यः कर्मभ्यः पूर्वार्जितानां सुकर्मणां फल्लेभ्यश्च पातः प्रच्यवनं पतितत्वधिति ॥५॥

### तमेके नरकम् ॥ ६ ॥

येयं कर्मम्यो हानिर्या च परत्रासिद्धिस्तामेवैके नरकं मन्यन्ते । नरकसार मानाधिकरण्यात्पुंलिङ्कामेकवचनं च । कमेभ्यो हीनस्य बन्धुभिस्त्यक्तस्य द्रःखमुत्पद्यते परत्रासिद्धेः सुखलवो न भवत्यतो नरक एवायमिति । स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुः खैकनानस्य वासी नरक इति ॥ ६ ॥

# त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यनु ॥ ७ ॥

अनुक्रान्तानां पातकानां मध्ये प्रथमानि त्रीणि ब्रह्महत्यासुर।पानगुरुतल्प-गमनान्यनिर्देश्यान्यनिर्देश्यमायश्चित्तानि तेषां प्रायश्चित्तमनिर्देश्यमाति । ब्रह्मवधे ४ मनुराह—

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते । इति ।

सुरापाने---

मितपूर्वमिनिर्देश्यं माणान्तिकिपिति स्थितिः । इति । गुरुत्तत्ये मृग्यम् ॥ ७॥

# न स्नीष्यगुरुतल्पं पततीत्येके ॥ ८ ॥

एके मन्यन्ते स्त्रीषु प्रष्टत्तो गुरुतल्प एव पतितो नान्यत्रेति। स्त्रयं त्यन्य त्रापि पततीति । आह मनुरपि-

१ ग. °सिद्धये सु"। २ क. ख. घ. मृत्या।

चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च पतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विशो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ इति ॥ ८ ॥ अथ स्त्रियाः पतनहेतुमाह—

भ्रुणहानि हीनवर्णसेवायां च स्त्री प्ताते ॥ ९ ॥

भूणहेति भावपरम् । भूगो गर्भः । आत्मापेक्षायां गर्भहृत्यायां स्त्री पताति। यो हीन एणीं ब्राह्मण्याः क्षञ्चियादिः क्षञ्चियाया वैदयादिवैदयायाः बृद्रस्तत्से. वायां च स्त्री पति । चकार। द्वहाहत्यादिषु च । अपर आह-भ्रूणहर्नं हीन-वर्ण च या सेवते न तस्य भायी भवति सा पति । चकार। द्वसहत्यादिषु चेति । भ्रूणहग्रहणं पतितोपलक्षणम् ॥ ९ ॥

> कीटसाक्ष्यं राजगामि पैशुनं गुरोरनृताभिशंसनं महापातकसमानि ॥ १०॥

कृटसाक्षिणो भावः कौटसाक्ष्यं साक्षिणोऽनृतवचनम् । सतोऽसतो वा परदोषस्य ख्यापनं पैशुनम् । राजनीति वक्तव्ये राजगानीति वचनं यत्रीक्तं पारम्पर्येणापि राजानं गच्छति तद्पि वर्ष्यमित्येवमर्थम् । गुरोः पितु-राचार्यस्य वाडनृतेनासत्येन दोषेणाभिशंसनं दुष्टताख्यापनं गुरोरनृताभिशं-सनम्। एतानि [ महा ]पातकसमानि । साम्यातिदेशे प्रायश्चित्तपर्धामिति स्माती व्यवहारः ॥ १० ॥

अपङ्कत्यानां पारदुविलाह्गोहन्तृ बहाद्यतन्मन्त्र-स्टद्वकी णिपतितसावित्रीकेषूपपातकम् ॥ ११॥

स्तेलादयो गीतशीलान्ता एकपश्चारम भोजिपतन्या इत्युक्ताः श्राद्धनक-क्षोऽपङ्स.चाः । तेषामपङ्स चानां मध्ये दुर्वाछात्माग्यावन्तस्त्यक्तात्मपर्यन्ता एक जिञ्चत्तेषु पतितः कूटसाक्षी चान्तर्भूतः। तत्र पतितस्य पतितत्वं कूटसाक्षिण-क्तत्साक्ष्यमुक्तम् । व्यतिहिक्तेषूपपातकं पापम् । नास्तिकोऽपि तेषु पठितः । स च त्रिविधः । यथाऽऽहुः पौराणिकाः—

नास्तिका त्रिविधा ज्ञेया धर्मज्ञस्तस्वदर्शिभिः। क्रियादुष्टो मनोदुष्टो वाग्दुष्टश्चेति ते त्रयः ॥ इति । अत्र वाग्दुष्ट उपपातकोऽभिषेतः । इतर्योः पातक एव । गोहन्ता हननं दण्डकाष्ठादिना ताडनम् । ब्रह्म वेदस्तमधीतं यः प्रमादादभिहतवान्विसमृतः वान्स ब्रह्मन्नः । बुद्धिपूर्वे मानवम्—

ब्रह्मध्नत्वं वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्धः। गहिंतात्रीययोर्जिग्नः सुरापानसपानि षट्॥ इति।

तन्मन्त्रकृद्गोहन्तृब्रह्मघ्नयोर्याजनादिकृत् । यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात्सोऽव-कीणीं । अस्यापङ्कत्येषु पठितस्य पुनर्वचनं कृतेऽप्यवकीर्णिप्रायश्चित्ते पृथ-गुपपातकपायश्चित्तमपि कर्त्वचित्येचमर्थम् । एतच्चापत्योत्पादनपर्यन्तगमने द्रष्ट्व्यम् । पतितसावित्रीको यथाकालमनुपनीतो ब्रात्यः । एतेषूपपातकः पापमिति ॥ ११ ॥

अज्ञानादनध्यापनाद्दत्विगाचार्यो पतनीयसेवायां च हेर्यौ ॥ १२॥

अज्ञानादनध्यापनादिति। यदि(यः) कर्मणि प्रवृत्त ऋत्विङ्गन्त्रान्कर्मपद्धितं वा न जानाति स च, य आलस्यादिना नाध्यापयत्याचार्यस्तावुभौ हेयौ त्याज्यौ। इदं पिततेन सह शयनासनादेः सेवायां प्रागप्यव्दात्पः रित्यागार्थम्। तिर्हं संवत्सरेण पततीति वचनमनर्थकम्। न तादृशस्त्यागोऽत्र विविक्षितः। कि तिर्ह्यत्वगाचार्यान्तरमुपादेयम्। अनुपादाने दोष इति॥ १२॥

# अन्यत्र हानात्पनति ॥ १३॥

अन्यत्राज्ञानाद्नध्यापनादन्यत्र तयोस्त्यागों न कर्नेच्यः । कुर्वन्पताते ॥१३॥

# तस्य च प्रातिग्रहीतेत्येके ॥ १४ ॥

तस्यत्विजमाचार्यमीहर्गं स्यजतः प्रतिष्रहीता तं यः प्रतिग्रह्णाति याज्यस्वेन शिष्यत्वेनर्त्विगाचार्यौ वा सोऽपि पततीत्येके मन्यन्ते । एके ग्रहणाज्ज्ञात्वा प्रतिग्रहे पातित्यं नान्यत्रेति ॥ १४ ॥

# न किहीचिन्मातापित्रोरवृत्तिः ॥ १५ ॥

क्ष कस्यां चिद्व्यवस्थायां मातापित्रोरवृत्तिरशुश्रूषा कर्तव्या किंतु पतितयोरपि तयोर्नेमस्कारादिका शुश्रूषा कर्तव्या । तथा चाऽऽ-

पस्तम्बः — माता पुत्रस्य भूयांसि कमीण्यार्भते नस्यो शुश्रूषा नित्या पतिता-यामपीति ॥ १५ ॥

# दायं तु न भजेरन् ॥ १६ ॥

तदीयं तु धनं तदभावे न भनेरन्धुत्रादयः । राजगामि तद्भवति ॥ १६ ॥ ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान् ॥ १७ ॥

यो ब्राह्मणमभिशंसाति तस्य सन्तं दोषं प्रथमं ख्यापयति तस्य दौषस्ताः वानभवति यावानकर्तुरिति । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्वः—

दोषं दृष्टा न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याद्वर्जयस्वनं धर्मेषु । इति ॥ १७ ॥

### हिरनेनसि ॥ १८ ॥

अनेनिस विषये दोषाभिश्वंसने द्विदीषोऽस्य भवति । द्विद्विगुणः । अत्रा-भिशंसनमात्रे दोष उक्तः । पानवे तु—

> पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः। वचनात्तुस्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदीषभाग्भवेत्।। इति ।

पातित्यचौर्यविषयमभिश्वं सनसुक्तम् । वसिष्टस्तु — क्राह्मणमन्तेनाभिशस्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमञ्ज्ञासः शुद्धवतीरात्रतेयत्पूर्तो भवतीति विज्ञायते ॥ १८॥

दुर्बल हिंसायां च विमाचने शक्त वा १९॥

दुर्बले भवलेन हिंस्यमाने यः शक्तः सन्न मोचयति नस्यापि नावान्दीषो यावान्हिंसितुः ॥ १९॥

अभिकृद्धावगोरणं ब्राह्मगरून नर्षशतमरूनवर्षम् ॥ २० ॥

योऽभिकुद्धः सः ब्राह्मणं पहित इस्तमायुधं वाऽवसुरत जश्यम कम्पयति तस्य तद्वगोरणं वर्षाणां शतयस्यग्र्यं भवति स्वर्गमाप्तिं निरुणद्धि । तिन्निमित्तानि सुकृतानि इन्तित्यर्थः । अस्वर्गिमिति नरकपातो वा लक्ष्यते । सजातीयः विषयमिद्य । विजातीयविषये तु—

द्विगुणं त्रिगुणं त्रैव चतुर्गुणभथापि च । क्षत्रविट्शूद्रजातीनां ब्राह्मणस्य वधे स्मृतम् ॥ इति ।

अनेनैंव न्यायेन ब्राह्मणेनावगोरणे कृते त्रिपायं द्विपायं पादं पादश्रीति क्षित्रयादिषु द्रष्ट्रव्यम् । एवमन्यत्रापि प्रतिलोगानुलीमभेदेनाधरोत्तरभावे तार-तम्यं कल्प्यम् ॥ २०॥

नियाते सहस्रम् ॥ २१ ॥

र्यः स्वर्णेन हन्ति तस्य वर्षसहस्त्रमस्वर्णेम् । उपसमस्तं वर्षपदमपेक्षते॥२१॥

लोहिनदर्शने यावतस्तत्यस्कन्य पांसूनसंगृहीयात्

[ संगृह्णीयात् ] ॥ २२ ॥

यदि तेन नियातेन लोहितसुत्पादयेत्ततम्बद्धोहितं प्रस्कन्य निःसत्य यावतः पांसूनसंयुक्षीयात्पिण्डान्कुयीत्तावन्ति वर्षाणि तदस्वर्ग्य भवति । तस्माद्वाह्मणाय नावगुरेत न निहन्याञ्च लोहितं कुर्यादिति गम्ययानत्वादनुक्तम् । [ अभ्यासोऽ. ध्यायसमाप्त्यर्थः ] ॥ २२ ॥

इति श्रीगीतभीयवृत्ती हरदत्ताविराधितायां मिनाक्षराय।
तृतीयप्रक्षे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः।

एवं प्रायश्चित्तिवित्तान्युक्तानि । अय प्रायश्चित्तान्युच्यन्ते —
प्रायश्चित्तम् ॥ १ ॥
भागितारोदसम् । निश्चित्तम् वस्योदसम् । स्थाशित्तम् ।

अधिकारोऽयम् । निश्चित्य तपसोऽनुष्ठानं प्रायथित्तम् । तथा चाङ्गिराः—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । त्री तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्ति स्मृतम् ॥ इति ॥ १ ॥

अशौ सक्तिवस्य स्थिरवच्छातस्य ॥ २ ॥

सक्तिः सङ्गः पतनम् । अवद्वातोऽवजीणी भक्तत्यागेन कृशीभूतः।

ब्रह्म भक्तत्यागेन कृशो भूत्वाऽग्री जिः पनेदुत्थायोत्थाय । इद्यस्य प्राय. थित्तम् । अत्र मानवो विशेषः—

पास्येदात्यानमभी वा सिविद्धे त्रिरवाक्शिताः ! इति ।
काठकश्रातिः — " अन्यानकर्शितोऽभिषारोहेत् " इति ।
नेदं मरणान्तिकं त्रिरिति नियमात् । तिः पतने जीवकृषि ग्रुष्ट्यतीति ॥१॥
स्थि वा स्याज्यन्ये शस्त्रभूतास् ॥ ३ ॥

जन्यं युद्धम् । बास्त्रभृत इष्वासाः । छक्ष्यमिति वचनाद्युद्ध इष्वासानामिः पूनस्यतां मध्ये छक्ष्यं वेष्यं भूत्या निष्टेषु । तैर्विद्धो जीवन्मृतो वा शुष्यति । याज्ञवल्क्यः—

संप्रापे वा हनो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्तृयात् ।

मृतकाः प्रहारानीं जीवजाप विशुध्यति ॥ इति ॥ ३ ॥

स्वद्वाङ्गकपालपाणिकी हादश संवत्सगन्यस्वारी

भैक्षाय ग्रामं प्रविशेत्कर्गाऽऽचक्षाणः ॥ ४ ॥

खद्वाङ्गं पाशुपनानां पिसद्धम् । कपालं स्वव्यापादितस्य ब्राह्मणस्य शिरः कपालम् । ते पाण्योर्यस्य स खद्वाङ्गाकपालपाणिः । खद्वाङ्गं दक्षिणे पाणौ कपालं सव्ये पिक्षार्थं पानीयपानार्थं भोजनार्थं च । तत्राऽऽपस्तम्बः — पुरुषः शिरः प्रतिपानार्थमादाय खद्वाङ्गं दण्डार्थमिति । यनुस्तु — कृत्वा शवशिरोः ध्वजम् । इति । तस्मिन्पक्षे खद्वाङ्गास्याग्रे ध्वजः । तन्मूले शवशिरः । भिक्षां चरणं तु लोहितेन खण्डशरावेणाऽऽपस्तम्बीयद्शीनात् । एवंभूनो भेक्षाय ग्रामं प्रविशेत् । एतावानस्य ग्रामे प्रवेशोऽन्यदाऽरण्ये । भेक्षं च कपीऽऽचक्षा-णश्चरेत् ।

वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः । इति पराश्चरः । द्वादश संवत्सरानेवं चरन्ब्रह्मचारी भवेत् । स्त्रीषु न प्रसनेत् । भिक्षाचरणे सप्तागाराण्यसंकि हिपतानीत्यापस्तम्बः । संवतिम्तु—

भिक्षायै प्रविशेद्ग्रामं वन्यैर्यादे न जीवति । इति । एककालाहार इति वसिष्ठः ॥ ४ ॥

### पथोऽपकामेत्संदर्शनादार्यस्य ॥ ५ ॥

आर्यसैवर्णिकस्तिस्मिन्द्षेष्ट्र पथोऽपक्रामेद्पयायात् । अत्र व्याघ्रः --चाण्डालं पतितं दृष्टा दूरतः परिवर्जयेत । गोवालव्यजनादविक्सचैलं ज्ञानमाचरेत् ॥ इति ।

शुद्रोऽपि स्पर्शं वर्जयेत् । यथाऽऽह लौगासिः -महापातिक संस्पर्शे वर्णीनां स्नानमुच्यते । अस्तात्वा भोजने चैव सप्तरात्रं समाविशेत् ॥ त्रिरात्रं स्याद्यस्या चेच्छङ्कपुष्पीज्ञतं पयः। एवमार्तिविचण्डालकावानामपि कीर्तियेत् ॥ इति ॥ ५ ॥

स्थानासनाभ्यां विरहन्सवनेषूदकोषस्पर्शी शुध्येत् ॥ ६ ॥

निष्ठेदहानि राज्ञाबासीत यथाशक्ति यातर्मध्यंदिने सायमिति सवनेषु त्रिसंध्यमुदकोषरपर्शा स्यातस्तायात् । एवं द्वादश वर्षाणि चरननते शुध्येत् । स्त्रानिधानादेव तदन्तर्भूनयन्त्रादित्राप्तिरिति ग्रन्थते । शुचिन। कर्तव्यमिति च सर्वकर्मसाधारणम् । अतः संध्योपासनमध्यस्य भवति ।

संध्याहीनोऽशुचिनित्यवनईः सर्वकर्मसु । यर्दि चित्कु इते कई न तस्य फलभाग्भवेत्॥

इति दक्षस्मरणात् । द्विजातिकाभेभयो हानिः पतनिवत्यनेन तु प्रायश्चित्त-व्रतचर्यानङ्गभूतानां कर्मणां हानिन सर्वेषास् । अत्र च यस्य द्वे ब्रह्महत्ये, स चतुर्विशतिवर्षाणि वर्तं चरेत्। यस्य तिस्तः, स षट्त्रिंशतं न पुनर्देहकाल. क्त्रेंक्यात्मायिक्षत्तस्य गन्त्रता । यस्य चनस्रो, न तस्येह लोके निष्कृतिः । एतदेवं व्रतमोत्तमादुच्छासाचीत् । तथा च मनुः--

विधे: शथमिकाद्रमाद्दितीय द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं शोक्तं चतुर्थं नास्ति निष्कृतिः ॥ इति । याज्ञचल्कयः — द्विगुणं सवनस्थे तु बाह्मणे व्रतमादिशेत्। इति ॥ ६ ॥ प्राणलाभे वा तिमिनि ब्राह्मणस्य ॥ ७ ॥

यदि चोर्च्याद्वापिः भगाष्यमाणस्य ब्राह्मणस्य तिविभित्तः प्राण-लामो भवति तदा शुध्येत्। एकस्य च्छिन्नाः प्राणा अपरस्य दत्ताः को न्वत्र विशेषः। अनेनैव न्यायेन सर्वेषामेव हनने तज्जातीयस्य तद्धेतुके माणलाभे शुद्धिर्द्धच्या ॥ ७ ॥

१ ग °देंशका°। २ ग. °व व्रतोत्तमादु°

### इब्यापचये त्र्यवरं प्रतिराद्धः ॥ ८ ॥

ब्राह्मणस्योति वर्तते। ब्राह्मणस्य द्रव्ये चोरादिभिर्वचीयमानेऽविह्यमाणे तस्य प्रत्यानयनाय चोरादिसमीपं गतस्तैः शस्त्रादिभिः क्षतो वर्जि(तोऽविजि)तः सकृत्, पुनः पुनश्चैवं त्रिवारान्न्यू(रन्यू)नं प्रतिराद्धोऽभियुक्तः सन्नप्रत्यानीः तेऽपि द्रव्ये शुध्येत्। प्रत्यानीते तु सकृत्ययोगेऽपि शुध्येत्।

ञ्यवरं मितिराद्धो वा सर्वस्वमवित्य च । इति मनुः । अनेनैव न्यायेन स्वद्रव्यमदानेनापि शुद्धिर्ज्ञेया । तथा च मनुः-

सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत्। धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ इति ॥ ८॥

याज्ञवस्वयस्तु-पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् । आदातुश्च विशुद्धचर्यमिष्टिवैश्वानरी समृता ॥ इति । अश्वमेधावभृथे वा ॥ ९ ॥

स्नात्वेति शेषः । परकीयस्याश्विधस्यावभृथे स्वयं स्नात्वा वा शुध्येत्। प्राणलाभ इत्यादिसूत्रेषु वाशब्दो विकल्पार्थः । अत्र मानवे। विशेषः—

> शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽवभृथे स्नात्त्रा हयमेथे विमुच्यते ॥

भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजः । नरदेवो राजा यजमानः । तेषां समवाये स्विनः शिष्ट्वा विख्याप्य ॥ ९॥

### अन्ययज्ञेऽप्याभिष्टुदन्तश्चेत् ॥ १० ॥

अश्वमेधादन्ययज्ञेऽप्यवभृथे स्नात्वा शुध्येत् । किमविशेषेण । न । तस्य वेदन्तर्मध्येऽग्निष्टुकामैकाहो भवति । पश्चद्शरात्रादेर्प्रहणम् । अपर आह — अग्निष्टुदन्तोऽग्निष्टुत्समाप्तिको भवतीति । अत्र पक्षे सर्वमेधादे ग्रीहणम् । अत्र च शुध्येदिति द्वादशवार्षिकस्रुपसंहृत्य विधानाद्वाग्रह् , णांच सर्वाण्येतानि स्वतन्त्राणि वैकल्पिकानि प्रयोजकानि प्रयोजकादि । विषयाणि वा द्रष्ट्व्यानि । अन्ये तु द्वादशवार्षिकप्रवृत्तस्येत्याहुः । तथा च शङ्को द्वादश्चे वर्षे शुद्धिमास्रोतीत्यिभधायाऽऽह—अन्तरास्त्रे वा

ब्राह्मणं मोचियत्वा गवां वा द्वादशानां पश्चित्राणादिति। वाह्यद्वस्तु प्रस्पराः पेक्षया विकल्पार्थः ॥ १० ॥

### सृष्टश्रेद्वालणवधेऽहत्वाडिप ॥ ११ ॥

सर्ग उत्साहो निश्चयश्च । तहान्सृष्टः । यदि ब्राह्मणवर्षे स्ट्रो भवति केन-चिद्देवाद्वाऽनिवारितः सोऽहत्वाऽपि ब्रह्महा भवति । अतन्तस्याप्यवन्तरोक्तेषु प्रायश्चितु यञ्चमु तद्भवति ॥ ११ ॥

### आत्रेयाथ्येवम् ॥ १२॥

ऋतुस्नातामात्रेयीमाहुः। तत्र यदपत्यं भवतीति वसिष्ठः। तस्यामापि झाह्मण्यां हतायामेवं ब्रह्महा भवतीति तदीयमेव प्रायक्षित्ति। क्षश्चियादावेचीवर्षे तत्तत्पुरुपवधनिमित्तं प्रायक्षित्तम्। अन्ये त्वित्रिगोत्रामानेचीमाहुः॥ १२॥

## गर्भे चादिज्ञाते ॥ ३३॥

त्राह्मणस्य गर्भे स्त्रीपुंनपुंशहत्वेन।विज्ञाते ज्ञाह्मण्यामाहित जीव्यादिन। हते त्रसहत्यात्रायश्चित्तम् । विज्ञाने तु यथालिङ्गम् । सित्रयादिगर्भेऽपि तस्तुः गुणम् । राजन्यवैश्ययोर्पि सदनं गत्योर्वेष एतहेन । यथाऽऽह प्रजुः-

> हत्वा गर्भमिविज्ञानमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैक्यवीजानां चाऽऽवेयीमिवि च स्त्रियम्॥ इति।

अत्र पराश्चर:-चातुर्वद्योपपद्यस्तु विधिवद्वह्यधातके।
सम्द्रसेतुगमनं प्रायित्वं विनिद्धित्।
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यत्सिमाहरेत्।
वर्जियत्वा विकर्मस्थांदळत्रोपानहवर्जितः॥
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः।
वेदमनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी हाल्यात्वकः॥
गोकुलेषु च गोष्ठेषु प्रायेषु नगरेषु च।
तपोदनेषु तथिषु नदीपस्वणेषु च॥
ए०षु ल्यापयेदेनः दुण्यं गत्वा तु सागरम्।
प्रस्तहा विष्रसुरुयेत स्नात्वा तस्मिन्महोदधौ॥

ततः पूतो ग्रहं माध्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम् । गवां वाऽपि वतं ६ त्वा चातुर्वेद्याय दक्षिणाम् ॥ एवं विद्यादियामोति चातुर्वेण्योतुषोदितः । इति ।

अत्र सुवन्तु:-ब्रह्महा संवत्सरं कुच्छ्ं चरेद्धःशायी त्रिषवणी के शिवंदको भिक्षाहारो दिव्यनदी दुलिनसंगमाश्रमगोष्ट्रपर्वतप्रस्तवणतपोवनिवहारी स्यास चीरासनी । संवत्सरे पूर्णे दिरण्यमाणिगोधान्यतिलभूमिसपीषि ब्राह्मणेभ्यो द्यान्पूतो भवनीति । अत्र वर्णविशेष आश्रमविशेषे चाङ्गिराः—

पर्वया ब्राह्मणानां तु सा राजां द्विगुणा मता।
वैश्यानां त्रिगुणा घोक्ता पर्वद्व व्रतं स्मृतम् ॥
यहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्त्याश्रमिणो यदि ।
शीचवच्छोधनं कुर्यादवीग्वसानिद्श्वेनात् ॥ इति ।
एतच्छीचं यहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।
चिगुणं स्याह्मस्थानां यतीनां च चतुर्गुणम् ॥ इति ।

अब मार्गवः-अर्गातियेस्य वर्षाण बालो वाडप्यूनपोडशः।

धार्याक्षेत्रार्धमहीनेत ।स्त्रियो व्याधित एव वा ॥ इति । हारीत:--प्रायधिते प्रवृत्तस्तु मध्ये यदि विपद्यते ।

हाद्ध स्तद हरेदासाविह लोके परत्र च ॥ इति च ॥ १३ ॥ उक्तं ब्राह्मणवधे प्रायश्चित्तम् । अथ राजन्यवधे —

राजन्यवधे षड्वार्षिकं प्राष्टतं ब्रह्मचर्यमु-

राजन्यवर्षे हते ब्राह्मणवर्षे यहुक्तं ब्रह्मचर्ये तत्षद्वार्षिकं कर्तव्यम् । तद्वि शक्तं रवामाधिकं खट्याङ्गादिरहितं ब्रह्महत्यामायितं पद् वः विशि कुर्यात् । एकाधिकं सहस्रमृषम एकसहस्रां यासां ता ऋषमैकसः हस्रा ता द्वात् । अत्रोजना—राजन्यवर्षे षद्वार्षिकं ब्रह्मव्रतं तस्यान्त अधिकसहस्रक्षीदानं वेति । इदमिषिकिसस्य श्रोत्रियस्य वैतवतो बुद्धिः पूर्ववर्षे । तद्यैवाश्रोत्रियस्य वैतहीनस्य वर्षे केवलं गोदानम् । उभयहीः

१ ग. कर्मनिन्दको । २ क. ख. घ. स्यास्थानवी । ३ ग. घ. वृत्तव । ४ ग. घ. वृत्तही ।

नस्यानभिषिक्तस्य वधे केवलं षड्वार्षिकम् । अनभिषिक्तस्य तूमयवतो वासिष्ठम्—ब्राह्मणो राजन्यं इत्वाऽऽष्टौ वर्षाणि व्रतं चरेदिति । एनेषा-मेवाबुद्धिपूर्वेऽर्धं कल्प्यम्। जातिमात्रवधे, स्त्रीशूद्रविद्शस्त्रवधो नास्तिक्यं चोपः पातकमित्युक्त्वा-

> एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातिकनो द्विजाः। अवकीणिवर्जे शुद्ध्यर्थे चान्द्रायणमथापि वा ॥

इति मनुनोक्तं द्रष्टव्यम् । किंचिद्भुणवतो वधेऽग्न्युत्सादिनिराकुत्युपपातकेषु चैवामिति वक्ष्यमाणं सांवत्सरिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । एवम्रत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्। सर्वत्राबुद्धिपूर्वेऽर्धं बुद्धिपूर्वं कृत्स्त्रमिति ॥ १४ ॥

अथ वैश्यवधे —

वैश्ये तु त्रैवार्षिकमृषभैकशताश्च गा ददात्॥ १५॥ इदमत्यन्तगुणवतो बुद्धिपूर्ववधे । एतेन परं व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

शूद्धं संवत्तरमृषभैकादशाश्च गा दयात्।। १६॥ इदमप्यत्यन्तगुणबद्धिषयम् । अत्यन्तनिर्गुणस्य शूद्रस्य वध औश्वनसम्--श्रुद्रं इत्वा तप्तकुच्छ्रामिति । अथानुलोमिविषये व्याघ्र —

सर्वेषामनुलोमानां तत्मात्रहनने तु यत्। तदेव निर्दिशेद्विद्रान्स्त्रीणावर्धं तथैव च ॥ आत्रेयीहनने ब्र्याचळर्तु हपदिश्यते । गर्भे चैव तथा ज्ञाते व्याघ्रस्य बचनं यथा ॥ इति ।

मतिलोमवधे लौगाक्षिः—

इनने पतिलोपानां शूद्रजानां कथं भनेत्। ज्ञानपूर्वे पराकः स्याद्काने त्वैन्द्वं स्पृतम् ॥ इतरेषां चतुर्भागं पितुरुक्तं मनीषिभिः। इति ॥ १६ ॥

अनात्रेघ्यां चैवम् ॥ १७ ॥

आत्रेथीव्यतिरिक्ताया वधे चैत्रं शुद्रे संवत्सरमृष्मैकादशाश्र गा दद्यादिवि । इदं ब्राह्मण्याश्वारित्रवत्याः कुटुम्बिन्या बुद्धिपूर्ववधे । याज्ञवल्क्यश्र—

अपदुष्टां स्त्रियं हत्वा शुद्रहत्यात्रतं चरेत्। इति । षण्मा[सा]ञ्ज्यद्रहाऽण्येतद्धेनुर्दद्याद्दशाथवा ॥ इति । दुर्रेत्ता ब्रह्मविट्सचन्तूदयोषाः प्रमाप्य तु। द्दति धनुर्वस्तमविं क्रमाद्यादिशुद्धये ॥ इति ।

यतु हारीतेनोक्तम्— षड्वर्षाणि राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । वैदये त्रीणि सार्धमब्दं शूद्रे, क्षश्चियवद्वाह्मणीषु, वैश्यवत्क्षश्चियायां, शूद्रवद्देश्यायां, शूद्रां हत्वा नव मासानिति, तदत्यन्तोत्कृष्टाचार्यादिविषयम् ॥ १७ ॥

#### गां च वैश्यवत् ॥ १८ ॥

गां च हत्वा वैदयवधे यत्रायश्चित्तं वैद्यवधे त्रैवार्षिकमृष्मैकशताश्च गा द्यात्' इति तस्रेत् । इदं वृत्तस्वाध्यायवतो दुर्गतस्य बहुकुटुम्बस्य या गौर्बहुः क्षीरा तरुणी तस्या बुद्धिपूर्ववधे । तादृश्या एकफलाया गर्भिण्याः कर्माङ्गभू ' ताया वधे याम्यम्--

> गोमहस्रं शतं वाऽपि दद्यात्सुचित्तिव्रतः। अविद्यमाने सर्वस्वं वेद्विद्धचो निवेदयेत् ॥ इति ।

द्दैपासिकं अतमत्र प्रकृतम्। अत्रैयं बुद्धिपूर्वे कात्यायनीयं गोदानरहितं त्रेवार्षिकम्-

> गोन्नस्तचर्मवीतो वसेह्रोष्ठेऽथ वा पुनः। गाश्चानुगच्छेत्सततं मौझीचीराजिनादिभिः॥ वर्षशीतातपंक्षशविह्नपङ्कभयार्दितः। मोक्षयेत्सर्वयत्नेन पूयते वत्सरैक्षिभिः ॥ इति ।

बसिष्ठः-गां चेद्धन्यासस्याश्चर्यणाऽऽद्वेण परिवेष्टितः पणा[सा]न्कुच्छ्रं तप्तकुच्छं वा तिष्ठेद्दवभवेहती च दधाताम्। इति। वेहद्रुषभोपहता गौः। द्यातामिति कर्मणि कर्तृप्रत्ययः। याज्ञवल्कयः--

> पश्चगव्यं पिबन्गोधो मासमासीत संयतः। गोष्ठेशयो गोनुगामी गोपदानेन शुध्यति ॥

<sup>ु</sup> ग. °व प्रकृतेषु °काः २ ग. ष्ठेषु° वाः

कुच्छूं चैवातिक्रच्छूं च चरेद्वाऽपि समाहितः। दद्यात्रिरात्रं चोपोष्य वृष्भैकादशास्तु गाः ॥ इति ।

जाबालः-भाजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। गोहितो गोनुगामी स्याद्गोवदानेन शुध्यति ॥ इति ।

विष्णु:- गोन्नस्य पश्चगव्येन मासगेकं पलत्रयस् । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ इति ।

काइयपः-गां इत्वा तच्चमेणा परिवृतो कासं गोष्ठेशयस्त्रिपवणस्तायी नित्यं प्रश्वगव्याहारः । इति । शातातपः—मासं पश्चगव्याहारः । इति ।

शङ्ख्याचेतसौ-गोष्टः पश्चगव्याहारः । पश्चदिशतिरात्रमुपवसेत्सशिखं वपनं कुरवा गोचमंणा परिवृतो गाश्चानुगच्छेद्राष्ट्रेशयो गां च दचात् । इति ।

पैठीनसि:-गोघ्नो मासं यवागूं प्रसृततण्डुलंज्ञुनां भुञ्जानो गोभ्यः पियं क्कर्वञ्जाध्यति । इति ।

मनुः - उपपातकसंयुक्तो गोन्नो सुझीत यावकम् । कृतवापो वसेद्रोष्टे चर्नणाऽऽद्वेण संवृतः ॥ चतुर्थकालमश्रीयादशारलवणं पितम्। गोमूत्रेणाऽऽचरेत्स्त्रानं द्वौ मासी नियतेन्द्रियः ॥

इत्यारभ्य — अनेन विधिना पस्तु गोन्नो गा अनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पायं त्रिभिभीसैव्धिपोहति ॥ ऋपभैकादशा गाश दद्यान्सुचरितव्रतम् । इति ।

सुमन्तुः -- गौन्नस्य गोपदानं गोष्ठे शयनं द्वादशरात्रं पश्चगव्यपाशनं गवान मनुगमनं च। इति।

संवर्तः -- सक्तयावकभैक्षाची पयो दिध घृतं शक्तत्। एतानि क्रमशोऽश्रीयान्मासार्थे सुसमाहितः॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गां दद्यादात्मशुद्धये ॥ इति ।

बृहस्पतिः — द्वादशरात्रं पञ्चगन्याहारः । इति ।

एतेषां बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वभेदेन ब्राह्मणादिपरिग्रहेण यथाई विषयविभाग फहितव्यः ।षट्त्रिशन्मते विशेषः —

> पाद उत्पन्नमात्रे तु द्वी पादी हढतां गते। पादोनं व्रतमादिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम्॥ अङ्गपत्यङ्गसंपूर्णे गर्भे चेतःसमन्विते। द्विगुणं गोव्रतं कुर्यादेषा गोद्मस्य निष्कृतिः॥

बृहत्भचेताः — एकवर्षे हते वत्से कुच्छ्रपादो विधीयते । अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद्द्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादं स्यात्त्राजापत्यमतः परम् । इति ।

स्मृत्यन्तरम्-अतिवृद्धामितकृशामितवालां च रोगिणीम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेद्धेत्रतं द्विजः ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्छकृत्या द्याद्धेमितिलांस्तथा ॥ इति ।

संवतीपस्तम्बी-एका चेद्रहुभिः कैश्विदैवाद्द्रचापादिता कचित्। पादं पादं तु हत्यायाश्चरेष्ठ्रस्ते पृथक्षृथक् ॥ व्यापन्नानां बहुनां तु रेधने बन्धनेऽपि वा। भिष्ड्मिध्योपचारे च द्विगुणं गोव्रतं चरेत्॥ इति।

बहूनामपि व्यापादने द्विगुणमेव वचनवलात्। न तु प्रतिनिमित्तं नै। भ. तिकारतिः। व्यासः—

> औषयं लवणं चैव पुण्यार्थमपि भोजनम् । अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वत्यं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विपत्तिश्चेत्कृच्छ्पादो विधीयते । इति ।

आपस्तम्ब:-पाषाणैर्ह्यगुडिबीऽपि शक्षेवीऽन्येन वा बलात् ॥ निघातयन्ति ये गाम्तु तस्मिन्कुर्युर्वतं हि ते । पाद्मेकं चरेद्रोधे द्वी पादी बन्धने चरेत् ॥ योजने पाद्हीनं स्याचरेत्सर्व निपातने । इति ।

विसष्ठः—न नालिकेरेण न शाणवालै-र्न चापि मौद्धेन न वर्धगृङ्खलैः। एतैस्तु गावो न निबन्धनीया बद्ध्वाऽनुतिष्ठेत्परशुं पगृह्य ।। इति ॥ १८ ॥

मण्डूकनकुलकाकविम्बदहरमूषकश्वहिंसासु च ॥ १९ ॥

विम्बः कामरूपी कुकलासः । दहरः स्वरूपकायो मूषकः । छुच्छुन्दरी-रेयेक । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां समुद्धितानां वधे वैद्यवत्थायश्चित्तम् । इदं बुद्धिपूर्वाभ्यासविषयम् । अन्यत्राऽऽपन्तम्बीयम्-वायसक्षवकाकवर्हिण-चक्रवाकहंसभ।समण्डूकनकुलसैरिकाश्वीहंसायां शूद्रवत्प्रायश्चित्तम् । इति ।

मनुरपि-- मार्जारनकुलौ हत्वा चाषमण्डूकमेव च।

श्वगोधोलूककाकाश्व शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ इति । पत्येकं वधे तु बुद्धिपूर्वे-

> मार्जारगोधानकुलमण्डूकश्वपतत्रिणः। हत्वा ज्यहं पिबेरक्षीरं कुच्छं वा पादिकं चरेत्।।

इति याज्ञवल्क्योक्तं द्रष्ट्यम् । बुद्धिपूर्वे मानवम्--

पयः पिवेष्टिरात्रं वा योजनं वाडध्वनो ब्रजेन् । इति ॥१९॥

अस्थन्वतां सहस्रं हत्वा ॥ २० ॥

अस्थिमतां कुकलासादीनां सहस्रं हत्वा वैद्यवत्रायश्चित्तव् ॥ २०॥

अनस्थिमतामनडुद्धारे च ॥ २१ ॥

येऽस्थिमन्तो न भवन्ति दंशमशकादयस्तेषां यावतांऽनद्वानभर्तु शक्रोति तावतो हत्वा वैश्यवत्थायश्चित्तम् । इदं द्वयमपि पूर्वाभ्यासविषयम् । अन्यत्र याज्ञवल्क्योक्तम्-अस्थन्वतां सहस्रं तु तथाऽनस्थिमतामनः।

शूद्रहत्यात्रतं पाण्मासिकं प्रकृतं दश धेनूर्वा दशात्। इति च ॥ २१ ॥

अपि वाऽस्थन्वतामेकैकस्थिन्किचिद्दयात् ॥ २२ ॥

अपि वेति विकल्पे। अस्थन्वतां यावन्तो हताः सहस्रमूर्ध्वमर्वाग्वा तावतः संख्याय प्रत्येकं किंचित्किचिदद्यात् । इदं चास्थिमत्सु प्रायश्चित्तं पूर्वकं वेति।

<sup>\*</sup> मुदितपुस्तके तु वायसगचळाकेति पाठो वर्तते ।

अष्टमुष्टि भवेत्किचित्किचित्ष्टौ तु पुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीर्तितः ॥ चतुरादको भवेद्द्रोण इति मानस्य लक्षणम् । इति समृतिः ।

अनस्थिमतां तु तावन्तः प्राणायामाः । तथा च मनुः— किंचिदेव तु विश्राय दद्यादिस्थिनतां वधे । अनस्थनां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति ॥ इति ॥ २२ ॥ षण्ढे पलालभारः सीसमाष्श्र ॥ २३ ॥

यं पति देवल आह---

षण्ढो यो हीनलिङ्गः स्यात्संस्काराईश्र नैव सः। इति।

तस्मिन्हते पुरुषवाहाः पलालभारः सीसमाषश्चेत्युभयं मिलितं देयं बुद्धिपूर्वे। इतरत्र त्वेकैकम्। सीसं लोहिविशेषो रजतसदृशः क्षणद्वृतिः। माषप्रमाणं पूर्वे मेव व्याख्यातम्। अत्र च न कापि स्मृतो जातिविशेषः श्रूपते, षण्ढः षण्ढक इत्येतावदेव श्रूपते । तत्र यथा जातिसमवायेऽपि ब्राह्मणादिशयुक्तः संस्कारो न भवति तथा तद्वधनिमित्तं प्रायश्चित्तमपि न भवति यावदुक्तमेव तु भवति । अन्ये मृगपक्षिविषयं मन्यन्ते। मृगेषु पक्षिषु च ये षण्ढास्तेषु हतेष्विति ॥२३॥

वराहे घृतघटः ॥ २४ ॥ वराहे हते घृतपूर्णी घटो देयः॥ २४॥

सर्पे लोहदण्डः ॥ २५॥

सर्पे इते लोइद्वा देयः । लोइशब्देन काष्णीयसमुच्यते । अभी काष्णीयसी दद्यात्सर्पे इत्वा द्विजोत्तमः । इति मानवे दर्शनात् । सर्पे इत्वा माषं दद्यादित्यौज्ञनसं बुद्धिपूर्वविषयम् ॥ २५॥

ब्रह्मबन्ध्वां चलनायां नीलः ॥ २६ ॥

जातिमात्रब्राह्मणी ब्रह्मबन्धः । चलना व्यभिचारिणी । तस्यां हतायां नीलो देयः । नीलो दृष इति । मनुस्तु वर्णानुपूर्विमाह—

१ ग्. °ते : असि का° । घ. ते । आश्रिका° ।

नीलकार्म्धकवस्तावीः पृथग्दद्याद्विशुद्धये । चतुर्णामपि वर्णानां नारीईत्वाऽनवस्थिताः ॥ इति ॥ २६ ॥

#### वैशिकेन किंचित्॥ २७॥

अभिगच्छिति या नारी पुरुषैर्बहुभिर्मिथः । व्यभिचारिणीति सा क्षेया प्रत्यक्षं गणिकेति च ॥ इति अजापितिः । वैशिकेन वेश्याकर्मणा जीवन्त्यां ब्रह्मबन्ध्वां इतायां किंचिदेयमष्टमुष्टि भवेतिकाचिदित्येतत् ॥ २७ ॥

### तल्पाञ्चधनलाभवधेषुं पृथग्वर्षाणि ॥ २८ ॥

तस्पश्रहदेन शयनवाचिना भाषी छक्ष्यते । असं कृतानम् । धनं सुवः णीदि । एतेषां छाभस्य वधे विद्या एपु छभ्यमानेषु दोषोपन्यासादिना यो हन्ति स पृथक्षितिनिमित्तं भेदेन संवत्सरं प्राकृतं झहाचर्य चरेत् । कन्यान्नः धनिवन्ने प्राजापत्यमित्यौशनसमबुद्धिपूर्वविषयम् । ब्राह्मणलाभविषयमिदम् । सिश्चिपादिष्वधेमर्थम् ॥ २८ ॥

#### द्वे परदारे ॥ २९ ॥

परदारगमने द्वे वर्षे प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । ऋतुकालगधने बुद्धिपूर्व इदम् । अकामिनः पुनरेतदेवार्धवल्ल्या योज्यम् ॥ २९ ॥

### त्रीणि श्रोतियस्य ॥ ३०॥

पूर्वोक्त एव विषये श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्य दारान्गच्छतस्त्रीणि वर्गाणि ब्रह्मचर्यम्। अत्राप्यकापतोऽर्धम् । अत्र शङ्कः—वैश्यायायवकार्णः संदरसरं ब्रह्मचर्य त्रिषवणं चानुतिष्ठेत् । क्षात्रियायां दे वर्षे। त्रीणि ब्राह्मण्याम् । वैश्यात्रच श्रुद्धायां ब्राह्मण्परिणीतायाम् ॥ इति ।

संवर्तः - शूद्रां तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मासार्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारिस्तिष्ठेत्तत्पापमोक्षकः ॥ इति ।

कामतो मासमकामतोऽर्धमासमिति व्यवस्थितो विकल्पः । अनृतुकाले तु ब्राह्मण्यादिद्विजातिषु मानवानि त्रैमासिकद्वैभासिकचान्द्रायणानि । क्षञ्चियादीनां च क्षज्ञियादिस्त्रीषु ब्राह्मणवत्थायश्चित्तम् । अत्रोज्ञाना—

गमने तु व्रतं यत्स्याद्गभें तद्द्विगुणं चरेत् ॥ इति ॥ ३० ॥

# ४ च ुर्थोऽध्यायः ] इरद्त्तकृत्मिताक्षरावृत्तिसहितानि ।

### द्रव्यलाभे चोत्सर्गः ॥ ३१ ॥

यदि च परस्रीतो यत्किचिद्रव्यं लब्धं तस्योत्सर्गस्त्यागः कार्यः ॥ ३१ ॥

#### यथास्थानं वा गमयेत्॥ ३२॥

यत्र स्थाने लब्धं तद्वा गमयेत् ॥ ३२ ॥

#### प्रतिषिद्धमन्त्रयोगे सहस्रवाकश्चेत् ॥ ३३ ॥

यन्त्रयोगे ये प्रतिषिद्धाः पतिताद्यस्तैः सह मन्त्रयोगेऽध्ययनाध्यापनयाः ज्ययाननल्लक्षणे संवत्सरं पाकृतं ब्रह्मचर्यस चेन्मन्त्रयोगः सहस्रवाको भवति। वक्तिनि वाकः पदम्। सहस्रपदश्चेत्। अवुद्धिपूर्वे इदम् । बुद्धिपूर्वे तु पतितत्वं स्यादिति । उपपातको तु वासिष्ठम् — पतितचण्डालकावसूतकश्चवणे तु त्रिरात्रं वाज्यता आकीरनसदैस्तावरं वा तद्भ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञायते । एते गिर्वाध्यापकयाजका व्याख्याताः । दक्षिणात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायते । विज्ञायत इति । अन्ये तु सहाध्ययनं सहयजनं च दन्त्रयोगं व्याचक्षते ॥३३॥

## अग्न्युत्सादिनिराक्टत्युपपातकेषु चैवम् ॥ ३४ ॥

अशिमुत्साद्यितं शीलमस्येति बुद्धिपूर्वमण्डयुत्सादी । निराकृतिः शक्ती सत्यादनध्येता । उपपातकानि, अपङ्त्तः यानां माण्डुर्वालाहोहन्तृब्रह्महत्यादीनि ब्याख्यातानि । एष्वण्डयुसा(त्सा)शादिष्वेवं संवत्सरं ब्रह्मचर्थमिति । यो नास्तिवयादेशोपष्ठवादिना वाध्भीनपविध्यति पुनस्तच्छान्तावपि बहुकालं नाऽऽधसे तद्दिषयमिदम् । तत्रैवाल्पकालं वासिष्ठम् — योऽशीनपविध्यात्कुच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरादधीत । आलस्येन त्यजतो मानवम् —

अभिहोत्रयपविध्याभीन्त्राह्मणः कामकारतः। चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्॥ इति।

#### मासमप्रविध्येत्यन्वयः।

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्मासाद्ध्वं तु कामतः । क्रुच्छ्रं चान्द्रायणं चैव कुर्यादत्राविचारयन् ॥ इति ।

मासाद्वीगाप चान्द्रायणमिच्छन्ति । स्मार्ते त्वमी--

१ ग. °ह्स्तवाकं तत्प्रावरं तावदः।

योऽमि त्यजति नास्तिक्यात्माजापत्यं चरेद्द्रिजः । अन्यत्र पुनराधानं दानमेव तथैव च ॥ इति ।

मानवं तु—षष्ठानकालता मासं संहिताजप एव च । होमश्र शाय छैर्नित्यमपङ्कत्यानां विश्लोधनम् ॥ इति ॥ ३४ ॥

स्त्री याऽतिचारिणी गुप्ता पिण्डं तु लंभेत ॥ ३५ ॥

या स्त्री भतीरमतिचराति व्यभिचरानि पुरुषान्तरेण संगच्छते सा चैतदेव मायश्चित्तं कुर्यात्संवत्सरं ब्रह्मचर्यम् । सा च यावत्समाप्यते प्रायश्चित्तं तावः द्भुशा सती पिण्डमात्रं लभते । बुद्धिपूर्वे सकुद्रमन इदम् । अन्यत्र—

यत्पुंसः परदारेषु तचैतां चारयेद्वतम् । इत्येतत् ।

सजातीयविषये चेदम् । ब्राह्मण्याः क्षञ्चियविषये वासिष्ठम्-व्यवाये संवत्सरं घृतपटं धारयेद्वोमयकर्दमे कुश्रमस्तरे अत्रा भुझानाऽधः शयीतोध्वी संवत्सराद्रप्सु निमद्रायाः सावित्रवष्ट्-सहस्रेण शिरोभिर्जुहुयादिति । वैश्य-विषये त्वीशनसम् - व्यभिचारिणी कुच्छ्राब्दं चरोदिति । अत्र बृहत्भचेताः-

> विवाः श्रुद्रेण संपृक्ता न चैतस्मांत्पसूयते । प्रायश्चित्तं समृतं तस्याः कुन्छूं चान्द्रायणत्रयम् ॥ चान्द्रायणे द्वे कुच्छ्रं च विषाया वैश्वसंगमे। कुच्छ्चान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षञ्चियसंगमे ॥ क्षिया शूद्रसंपर्के क्रच्छ्रे चान्द्रायणद्वयम्। चान्द्रायणं सकुच्छं च चरेद्वैश्येन संगता ॥ शुद्धं गत्वा चरेद्वैश्या कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । आनुलोम्येन कुर्वीत कृच्छ्रं पादावरोपितम् ॥ इति ।

प्रजाताया ब्राह्मण्याश्चतुर्विश्चतिमते विशेषः --विषमार्भे पराकः स्यात्क्षाञ्चियस्य तथैन्दवम् । ऐक्दवं च पराकथ वैश्यस्याकामकारतः ॥ शुद्रगर्भे भवेत्यागश्रण्डास्रो जायते यतः । गर्भस्रावे धातुदोषेश्वरेचा द्रायणत्रयम् ॥ इति ।

<sup>\*</sup> मुद्रितपुस्तके—वाऽधः, इति वर्तते । + मुद्रितपुस्तके—ष्टरातेकेति पाठो वर्तते ।

कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात् । वसिष्ठस्तु-ब्राह्मणक्षत्रियविशां भायीः शूद्रेण संगताः । अपजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥

आहितपतिगर्भायास्तु पश्चाच्छूद्रादिसंगमे —

अन्तर्वत्नी तु या नारी समेताऽऽक्रम्य कामिना। भागश्चित्तं न सा कुर्याद्यावहर्भी न निःसतः ॥ जाते गर्भे व्रतं पश्चात्कुर्यान्मासं तु याचकम् । न गर्भदोषस्तत्रास्ति संस्कार्यः स यथाविधि॥

इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टवयम् । या तु दौःशीलयात्प्रायश्चित्तं न करोति तदा-शातिल्धेम्ये वयः पुंसां स्त्रीणां नासादिकतेनम् । इत्येतद्भवति । हीनवर्णोपभुक्ता या साम्या( साडङ्क्या ):वध्याऽथवा भवेत् । इति पराशरः । अङ्कानं पुंछिङ्गोन ॥ ३५ ॥

अमानुषीषु गोवर्जं खीळते कृष्माण्डेर्घतहोमो घतहोमः॥३६॥

गोवर्जितास्वमानुषीषु महिषादिस्त्रीपु स्त्रीकृते मैथुन आचरिते कूष्माण्डैर्घृत' होमः कर्तव्यः । गोवर्जिमिति वचनं निस्पष्टार्थम् । वक्ष्यति गवि च गुरुतल्पसम इति । ततश्च तदेव गोगमने भविष्यति । सक्रुद्रमन इदम् । अभ्यासे शङ्कोः क्तम्-पशुवेदयाभिगपने पाजापत्यम् । इति । अत्र कण्ठः(ण्वः)---

> प्रसूतो यस्तु वेदयायां भैक्षभुवसंयतेन्द्रियः। शतसाहस्रमभ्यस्य साविश्रीमेति शुद्धताम् ॥ इति ।

दिशक्तिश्का ॥३६॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्ति दितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अय पश्चमोऽध्यायः।

34

Ë.,

सुरापस्य बाह्मणस्योष्णामासिश्चेयुः सुरामास्ये मृतः शुध्येत् ॥ १ ॥ त्रिविधा सुरा। यथाऽऽह मनुः—

गौडी माध्वी च पैछी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यदैवैका न पातव्या तथा सर्वा द्विजोत्तमैः ॥ इति।

द्विजोत्तमा ब्राह्मणाः । क्षत्रियवैश्ययोस्तु पैष्टचेव । यथा स एवाऽऽह ---

सुरा वै मलम्झानां पाप्या च मलमुस्यते । तस्माद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्।। इति ।

अझानां मळं सुरा पैष्टी। अत्र झाझणग्रहणं द्विजात्युपळक्षणम्। यस्य या भितिषिद्धा सुरा तस्याः पाना सुरापः। तस्य द्विजातेरास्ये तामेन सुरामुण्णामाः सिश्चेयुः। उपदेष्टृष्वयमाक्षेचनारोपः। आसिश्चन्तयेव हि ते सुरामास्ये। येन सुरापेण सुरोष्णा पातव्या तस्येयं निष्कृतिरित्युपदिशन्तीति। स्वयमेव त्वासेः चनकर्ता। तथा चाऽऽपस्तम्बः—सुरापोऽशिस्पर्शी सुरां पिवेदिति। आसिश्चेन युरिति बहुवचनमुपदेष्टूणां बहुत्वं सूचयति। मनुरप्याह—

तेषां वेदविद्। ब्युख्नयोऽप्येनःसु निष्कृतिम् । सा तेषां पावना यस्मात्पावित्रं विदुपां हि वाक् ॥ इति ।

मृतः शुध्येदितिवचनात्तथा सुरा तापित्तव्या यथा पातुर्मरणं भवति । आईवासाः पिबेदिति पैठीनसिः । आयसेन ताम्रेण वा पात्रेणिति प्रचेताः । अत्र सन ताम्रेण वा पात्रेणीति प्रचेताः । अत्र यात्र वर्षयः — सुराम्बुष्टुत्रगोमूत्रपयसामाग्नेसंनिभम् ।

सुराषोऽन्यतमं पीत्या परणाच्छुद्धिग्रुच्छति ॥ बालवासा जटी वाऽपि ब्रह्मइत्यावतं चरेत्। पिण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेत्तु सर्गा निशि॥ इति ।

तित्र मरणान्तिकायश्चितं बुद्धिवृत्रियासिवषयम् । तत्रैव सक्तत्पानः विषयं ब्रह्महत्याव्यतं द्वादश्चविकम् । अत्र स्त्रियोऽधिकृत्य शङ्काः— सुरालशुनपलाण्डुगृङ्चनमांसादीन्यमक्ष्याणि वर्जयेदाहारमयं शरीरिमिति विसिष्ठोऽपि-पतत्यर्धे शरीरस्य भाषी यस्य सुरां पिवेत्। प्रतितार्धे शरीरस्य निष्कुनिर्न विधीयते ॥ इति ।

अत्र स्त्रीणामिष प्रतिषिद्धा सुरा । प्रायिश्वतं च अवति । तत्र स्त्रीणामर्थः प्रायिश्वतिमित्युक्तं पुरस्तात् । तत्र मरणान्तिकेऽर्धक्लभैरशक्यत्वाद्बुद्धिपूर्वसकः रपाने द्वादश्वार्षिकस्यार्धम् । अभ्यासे तस्यैवाभ्यासः ॥ १ ॥

अमत्या पाने पयो घृतमुदकं वायुं प्रतिच्यहं तप्तानि स ऋच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारः॥ २॥

यस्त्वमत्याऽबुद्धिपूर्व यवाग्वादिबुद्ध्या सुगं पित्रति स प्यआदीनि चत्वारि द्रव्याणि तप्तान्युष्णानि । द्वितीयाया निर्देशितिवबेदिति गम्यते । प्रतिच्यहं प्रथमे चयहे पयो द्वितीये घृतं तृतीय उदकं चतुर्थे वायुम् । वायोरुष्णत्वं सातपे प्रदेशे। स कुच्छुः स एवंभूतस्तप्तकुच्छोऽस्य प्रायश्चित्तम् । ततः कुच्छाः नन्तरं पुनः संस्कारः पुनक्षनयनमस्य कर्तव्यम्। तत्र मानवो विशेषः—

वपनं मेखला दण्डो मैक्षचर्या व्रतानि च । एतानि तु निवर्तन्ते पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ इति ।

इद्भीषद्भ्यासविषयम् ।

अज्ञान।द्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति ॥ इति मानवं सकृत्पानविषयम् । यत्तु—

विण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेतु समां निश्चि॥

इति याज्ञवल्क्यवचनम् । यचाऽऽपस्तम्बीयम्---'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा' इत्यादि तदुभयमपि वहुकृत्वोऽभ्यास एव ।

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सक्रिकिशि। सुरापानापनुस्यर्थे वालवासा जटी ध्वजी॥

इत्यादीनि मानवादीन्यबुद्धिपूर्वाविषय एवाभ्यासतारतम्यापेक्षया व्यबस्थाः प्यानि ॥ २ ॥

मूत्रपुरीषरेतसां च प्राशने ॥ ३ ॥

मूत्रादीनां च प्राश्चने तप्तकुच्छ्सहितः पुनःसंस्कारः प्रायश्चित्तम् । इदं धुद्धिपूर्विविषयम् । भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्याद्मममत्या क्षपणं ज्यहम् । सत्या भुक्त्वा चरेत्कुच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ इति ।

अज्ञानात्त्राध्य विण्यूत्रं सुरासंस्ट्रध्येन च ॥ पुनः संस्कारभईन्ति चयो वर्णा द्विजातयः। इति च।

#### कावश्च स्पष्टमाह—

रेतोमूत्रपुरीषाणां प्राशने मतिपूर्वके । नाश्रीपाच ज्यहं मत्या तप्तकुच्छं चरेद्द्जिः ॥ इति ॥ ३ ॥

### श्वापदोष्ट्रखराणां चाङ्गस्य ॥ ४ ॥

च्याघ्रादयो बनचराः श्वापदाः । उष्ट्रवरौ प्रसिद्धौ । तेषामङ्गं मांसचमीदि। तस्य प्राश्चने तप्तकुच्छः पुनःसंस्कारश्च । बुद्धिपूर्वाभ्यास उभयं मिलितम्। सकृद्बुद्धिपूर्वे चाबुद्धिपूर्वीभ्यासे च तप्तकृच्छः। सकृदमतिपूर्वे संस्कार एव भवाति॥ ४॥

### ग्राम्यकुक्कुटसूक्रयोश्व ॥ ५ ॥

ग्राम्यकुक्कुटसूकरयोश्राङ्गस्य पाशन एतदेव प्रायश्चित्तम् । विषयव्यवस्था च पूर्ववत् ॥ ५ ॥

गन्धाञ्चाणे सुरापस्य प्राणायामा घृतप्राशनं च ॥ ६ ॥

यस्तु सुरापस्तस्य तं सुगगन्धमाजिद्यति न पुनः श्वरीरगन्धं नापि भाण्डः स्थायाः सुराया गर्न्धं तस्य प्राणायामास्त्रयो घृतप्राज्ञनं च प्रायश्चित्तम् । ब्राह्मणस्य मिछितम्, क्षञ्चियस्य प्राणायायाः । वैशस्य घृतप्राशनमिति । सोमपस्य विशेषो मनुना दर्शितः ---

ब्राह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमंपः। माणानप्से त्रिराचम्य घृतं प्राइय विशुध्यति ॥ इति । ब्राह्मणस्य रुनाकृत्यं घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः । जैद्रग्यं पुंसि च मैथुन्यं जातिसंकरकं स्मृतम् ॥ इति । जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतम्भिच्छया । चरेत्सांतपनं कुच्छूं पाजापत्यमनिच्छया ॥ इति [च] मानवं भाण्डस्थायाः सुराया गन्धान्नाणे ॥ ६॥

पूर्वेश्व दष्टस्य ॥ ७ ॥ पूर्वैः श्वापदादिभिद्षष्टस्य च प्राणायामा घृतमाशनं च प्रायश्चित्तम्।

१ क. ख. ध. °या इयहमम °। २ घ. °णस्तु सु ।

मनुस्तु-अमृगालखरैर्द्षो ग्राम्यैः क्रव्याद्धिरेव च। नराश्वोष्ट्रैर्वराहेश्व पाणायामेन शुध्यति ॥ इति । ष्ठाह्मणविषये वासिष्ठो विशेषः --

> ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राइय विशुध्यति ॥ इति ।

जातूकण्यः - ब्राह्मणी क्षञ्चिया वैश्या शुना च श्वापदैरपि । दष्टा सचैलमाप्लुत्य शुध्यतीति न संश्वयः ॥ इति ॥ ७ ॥ तप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत॥ ८॥

#### गुरुरत्र पिता।

निषेकादीनि कर्याणि यः करोति यथाविधि। संभावयति चान्येन स विशे गुरुरच्यते॥ इति मनुः।

वित्रग्रहणं वर्णोपलक्षणम् । तल्पशब्देन शयनवाचिना भार्या लक्ष्यते । तत्रापि जननी तत्सपत्नी च। तद्गामी गुरुतस्पगः। छोइशयने कृष्णायसनिर्मिते तमे यथा मर्णमेव भवाति तथा तमे शयीत ॥ ८ ॥

सूमीं वा श्लिष्येज्ज्वलन्तीम् ॥ ९ ॥

लोहमयी स्त्रीपकृतिः सूर्मी । तां ज्वलन्तीमग्निवणीं तप्तां क्लिप्येदामाणादि-योगात् ॥ ९ ॥

> लिङ्गं वा सवृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप-तीचीं वजेदजिह्ममाशरीरनिपातात्॥ १०॥

सबीजं लिङ्गाग्रुत्पाटच क्षुरादिना निकृत्य स्वस्याञ्जलौ स्थापित्बा नैर्ऋतीं दिशमाश्वरीरिनपाताद्व्रजेदिजिद्यम् । कूपाद्यपरिहरन्यत्रैव पतिहतस्त-त्रैव तिष्ठेदापलयादिति वसिष्ठः ॥ १० ॥

### मृतः शुध्येत् ॥ ११ ॥

सर्वशेषोऽयम् । पूर्वोक्तेषु प्रकारेष्वन्यतमेन मृत एव गुरुतस्पगः शुध्येना-न्यथेति । त्रितयमप्येतज्जननीगमने स्वभायीदिबुद्ध्याऽबुद्धिपूर्वे तत्सपरन्यां च । सवर्णायां बुद्धिपूर्वगमने —

पितृभार्यी तु विज्ञाय सवर्णी योऽभिगच्छाते। जननीं वाऽप्यविज्ञाय नामृतः स विशुध्यति।।

इति षट्त्रिंशन्मते दर्शनात्। जनन्यां कामकृते वासिष्ठम्---

निष्काल(मु)को घृताभ्यक्तो गोमयाग्निना पादमभृत्यात्मानमवदाइयेत्। इति । अकामतोऽभ्यासेऽप्येवभेष । अकामतस्तु मातुः सपत्त्याः सवर्णाया उत्कृष्टा। याश्च गमनाभ्यासे शङ्खोक्तम् ---

अधःशायी जटाधारी पर्णमृलफलाशनः ।
एककालं समश्रन्वे वर्षे तु द्वादशे गते ।।
रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः ।
ब्रतेनैतेन शुध्यन्ति महापातिकनस्त्विमे ॥ इति ।
सकुद्गमन उभयोरिच्छातः महत्तौ मानवम्—

खट्वाङ्गी चीरवासा वा इमश्रुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छूमब्दमेकं समाहितः ॥ इति ।

तया पोत्साहितस्य स्वेन वा प्रोत्साहितायामौश्चनसं प्रायश्चित्तद्यं क्रमेण द्रष्ट्व्यम्-गुरुतल्पगामी संवत्सरं ब्रह्मचारिव्रतं षण्मासांस्तप्तकुच्छ्रं चेति । एवग्रत्तरेष्विप प्रायश्चित्तेषु यहुरु तदात्मना प्रोत्साहितायां यछघु तत्त्रया प्रोत्साहितस्य मध्यमं तूभयोरिच्छातः प्रष्टत्ताविति द्रष्ट्व्यम् । तत्र व्याघ्रः—

कुच्छं चैवातिकुच्छ्रं च तथा कुच्छ्रातिकुच्छ्रकम्। चरेन्मासत्रयं विषः क्षत्रियागमने गुरोः॥ इति।

इदं सक्रद्रपनेऽबुद्धिपूर्वे । बुद्धिपूर्वाभ्यास एकवर्षम्—

मत्या गत्वा पुनर्भार्या गुरोः क्षत्रसुतां द्विजः ।

द्यणवर्जितं लिङ्गासुत्कृत्य स सृतः शुचिः ॥ इति ।

कण्वः—चान्द्रायणं तप्तकुच्छ्नतिकुच्छ्ं तथैव च । सक्रद्रत्वा गुरोभीयीयज्ञानात्सञ्ज्ञियां द्विजः ॥ इति ।

जात्कण्यः -- गुरोः क्षत्रसुतां भावी पुनर्गत्वी त्वकामतः । द्यणमात्रसुत्कृत्य सुद्धो जीवनसृतोऽपि ॥ वा इति ।

# ५ पञ्चम् । इरदत्तकृतमितासरावृत्तिसहितानि।

कण्वः—तप्तकृष्ट्यं पराकं च तथा सांतपनं गुरोः।
भायी वैश्यां सकुद्धत्वा बुद्ध्या मासं चरेद्द्विजः॥ इति।
छोगाक्षिः—गुरोवैश्यां पुनर्गत्वा(सकुद्ध) गत्वा वाऽपि पुनः पुनः।

छोगाक्षिः—गुरोवेंश्यां पुनर्गत्वा(सक्रद्ग) गत्वा वाऽपि पुनः पुनः । छिङ्गाग्रं छेदयित्वा तु ततः शुध्यत्स किल्विषात् ॥ इति ।

प्रजापतिः - पश्चरात्रं तु नाश्चीयात्सप्ताष्टौ वा तथैव च । वैक्यां भार्यो गुरोर्गत्वा सकृदज्ञानतो द्विजः ॥ इति ।

हारीतः-अभ्यस्य वित्रो वैदयायां गुरोरज्ञानमोहितः। सषडङ्गं ब्रह्मचर्ये स चरेद्यावदायुषम् ॥ इति।

जाबालि:-अतिकुच्छ्रं तप्तकुच्छ्रं पराकं च तथैव च । गुरो: शूद्रां सकुद्रत्वा बुद्ध्या विमश्वरेत्ततः ॥ इति ।

खपमन्युः—पुनः शूद्रां गुरोर्गत्वा बुद्ध्या विषः समाहितः। ब्रह्मचर्यसदुष्टात्मा द्वादशाब्दं समाचरेत्॥ इति।

दीर्घतपाः—प्राजापत्यं सांतपनं सप्तरात्रोपवासनम् ।
गुरोः शुद्रां सक्दत्वा चरेदज्ञानतो जनः ॥ इति ।

तत्रैवाभ्यासे मानवं द्रष्टव्यम्--

चान्द्रायणं वा भीनमासानभ्यस्येभियतेन्द्रियः। इविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ इति।

अत्र व्याघ्र:-जात्युक्तं पारदार्थे च गुक्तस्पत्वमेव च।

साधारणिक्षया नास्ति कन्याद्वणमेव च ॥ इति ॥ ११ ॥ सर्वासयोनिसगीत्राशिष्यभार्यासु स्त्रुषायां

गवि च गुरुतल्पसमः॥ १२॥

सखी मित्रभूता । सथोनिर्धागिनी । सगोत्रैकगोत्रा । सुषा पुत्रभार्थी । एतासु शिष्यधार्यायां गनि च मिधुनीभावे यावानगुरुतत्वरदोषस्तावानस्योति । याज्ञवन्त्वयः—सन्तिभायोद्धमारीषु स्वयोतिष्वन्त्यजासु च ।

सगोत्रासु सुतस्तिषु गुरुवस्पसमं समृतम् ॥ पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्तुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥

आचार्यपत्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। लिङ्गं छित्त्वा वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ इति ।

नारदः---माता मातृष्यसा श्वश्चमीतुलानी पितृष्यसा । पितृव्यसस्त्रिशिष्यस्त्री भगिनी तत्सस्त्री स्तुषा ॥ दुहिताऽऽचार्यभायी च सगोत्रा श्ररणागता। राज्ञी मत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते । शिश्वस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ।) इति ।

कात्यायनः-जनन्याश्च भिगन्याश्च स्वसुतायास्तथैव च । स्तुषाया गमनं चैव विज्ञेयमतिपातकम् ॥ अतिपातिकनस्त्वते मिवशेयुर्हताशनम् ।

बृहद्यमः - रेतः सिक्त्वा कुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । सपिण्डास्वन्यदारेषु प्राण्ट्यागी विधीयते ॥ इति ।

स एव-चाण्डाली पुलकसी म्लेच्छी स्नुषां च भगिनी सखीम्। मातावित्रोः स्वसारं च निक्षिप्तां शरणागताम् ॥ मातुलानीं प्रवाजितां सगोत्रां नृपयोषितम्। शिष्यभार्यी गुरोभीर्यी गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥

इति च ॥ १२ ॥

#### अवकर इत्येक ॥ १३ ॥

एके मन्यन्ते सख्यादिगमनेऽबकरो दोष:। अत्र प्रायश्चित्तमप्यवकीणित्रतं न गुरुतस्यत्रतमिति । यान्येतानि सक्यादिगयनेऽनुक्रान्तानि प्रायश्चित्तानि तेषु मरणान्तिकानि सपत्ययानुबन्धात्यन्ताभ्यासविषयाणि । यानि पुनरत्य-न्तलघूनि तानि स्वभायीबुद्धचा प्रवृत्तस्य मध्ये ज्ञात्वा रेतःसेकादवीङ्निवत-विषयाणि । मध्ये मध्यानि करूप्यानि । ' न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपायेष्वव. इति मानवं तु मरणान्तिकयोग्यमहापातकादिव्यतिरिक्तवि. स्थितम् ' षयम् ॥ १३ ॥

अत्र पायश्चित्तमकुर्वतीनां स्त्रीणां दण्डमाइ--

श्विभारव्येदाजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं प्रकाशम् ॥ १४ ॥ निद्दीनवर्णेन सह या मैथुनमाचरति तां प्रकाशं सर्वेषामेव पश्यतां पर्षतस्था. नगतो राजा श्वभिरादयेहलादयेत्। अत्र मनुः —

भतीरं लङ्घयेचा तु जातिस्त्री गुणगविंता : तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुभिः स्थितः ॥ इति।

विसष्टरतु जातिविशेषेण विशेषमाह-शूद्रश्रेद्वाह्यणीयिभगच्छेन्गणैर्वेष्टायित्वा शूद्रमग्री प्रास्य ब्राह्मण्याः शिर्मस वपनं कार्यित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते । वैश्यश्रेह्नाह्मणी मभिगच्छे छोहितद्भैनें प्रियत्वा वैदयमश्री प्रास्येत्। ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कार्यित्वा सर्विषाऽभ्यज्य नग्नां खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवः तीति विज्ञायते । राजन्यश्रेद्वाह्मणीयभिगच्छेच्छर्पत्रैर्वेष्टियत्वा राजन्यमग्नी मास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कार्यित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नम्नां खर्माः रोप्य महावथमनुसंत्राजयेतपूता भवतीति विज्ञायते। एवं वैश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावैश्ययोरिति । अनुलोमेषु प्रतिलोमं गच्छत्सु व्याघ्र आह —

> वर्णानामनुखोमानां परस्परसमागमे । च्युत्क्रमेण ततो राजा खादयेद्वानरैः स्त्रियम्॥ शृगालैबुद्धिपूर्व चेत्युरुषो वधमहति । अयमेवानुलोभानां स्वजातिब्युत्क्रमेष्टिवति ॥ इति ॥ १४ ॥

### पुनांस चातयेत्॥ १५॥

अनन्तरोक्ते विषये गन्ता पुमान्सका वातियतव्यः । वधमकारश्चानन्तरमैव बसिष्ठवचनेन द्शितः ॥ १५॥

#### यथोक्तं वा ॥ १६ ॥

छिङ्गोद्धार इत्यादि यथोत्तां वा दण्डभणयनं कर्तव्यम् । समत्ययामत्यया-भ्यासानभ्यासापेक्षाऽयं विकरुगः ॥ १६ ॥

गर्दभेनावकी शीं निर्ऋतिं चतुष्यथे यजेत्॥ १७॥

अवकीणीं भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम् । इति याज्ञवस्वयः । स चतुष्वधे गर्दभेन पशुना निर्ऋतिं यजेत्। अत्र मानवो विशेषः--

> अवकी शीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे। पाकयज्ञविधानेन यज्ञत निर्ऋति दिशि । इति ।

वसिष्ठस्तु – ब्रह्मचारी चेत्स्त्रियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽमौ रक्षोदैवतं गर्दभं पशुमालभेत, नैर्ऋतं वा चरं निर्वपेत्तस्य जुहुयात्कामाय स्वाहा, काम कामाय स्वाहा, निर्ऋत्यै स्वाहा, रक्षोदेवताभ्यः स्वाहा । इति ॥ १७ ॥

> तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहितपत्रः सप्त गृहान्भैक्षं चरेत्कर्माऽऽचक्षाणः ॥ १८ ॥

एवं गर्दभेनेष्टा तस्यैव गर्दभस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय लोहित-पात्रः पाकेन लोहितं मृन्ययं पात्रं हस्ते गृहत्वि। कर्माऽऽचक्षाणोऽवकीिणेने भिक्षां देहीति ब्रुवाणः सप्त गृहान्में सं चरेत् । सम्रसु गृहेषु य। ब्रह्मां तावदेवाः शनम् । अलाभ उपवासः ॥ १८ ॥

संवत्सरेण शुध्वेत् ॥ १९ ॥

संबत्सरमेतद्वतं चरेच्छुद्धो भवति । अत्र मनुः-

तेम्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयनैककालिकम्। उपस्पृशंस्त्रिषवणमब्देनैकेन शुध्यति ॥ इति ।

इदं च वार्षिकं श्रोत्रियस्य विषस्य वैश्यपत्न्यां द्रष्ट्व्यम् । आहतुः शङ्खः लिखितौ-गुप्तायां वैश्यायायवकीणीः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्ठेत्कित्रियायां द्वे वर्षे ब्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणीति । गुप्तायां चे च्छ्रोत्रियपत्नीत्वादिगुणशाः किन्याम् । अङ्गिराः---

> अवकीणिनिभित्तं तु अहाहत्यात्रतं चरेत्। चीरत्रासास्तु पण्मासांस्तथा ग्रुच्येत किल्बिषात् ॥ इति ।

तदकामतो गीतभीयैक(यं काम)विषयम्। पुनः शङ्खलिखितौ-स्वैरिण्यां वृष-ल्यामवकीर्णः सचैलं स्तान उदकुम्मं द्याह्याह्यणाय। वैश्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मणान्भोजयेयवसभारं च गोभ्योदचात् । क्षञ्चियायां त्रिरात्रमुपोषितो घृतः पात्रं दद्यात्। ब्राह्मण्यां षड्रात्रमुपोषितो गां दद्यात्। गोष्ववकीणीः प्राजापत्यं चरेत्। पण्डायामवकीर्णः पलालभारं सीसमापकं च द्यादिति। इदं चाव-कीर्णपायश्चित्तं सर्वेषामेव त्रैवर्णिक ब्रह्मचारिणां समानम् । तथा च शाण्डिल्यः---

#### पश्चमोऽध्यायः । इरद्त्तकृतामिताक्षराष्ट्रतिसहितानि ।

अवकीणीं दिजो राजा वैदयशापि खरेण तु । इष्टा भैक्षाश्चनो नित्यं शुध्यत्यब्दात्समादितः । इति ॥ १९ ॥ रेतःस्कन्दने भये रोगे स्वेश्वऽशीन्धनभैक्षचरणानि समरात्रमळ(त्रं छ)त्वाऽऽज्यहोमः समिधो वा रेत-स्याभ्याम् ॥ २० ॥

भये रोगे स्वझे वा यदि ब्रह्मचारिणो रेतः स्कन्देत्ततो रेतस्याभ्यां मन्त्राभ्यामाज्यहोमः कर्तव्यः। सिमधो वा । होम इत्युपसमस्तमपेक्ष्यते । एतत्तु भये रोग इत्यादि ब्रह्मचारिव्यतिरिक्तस्यापि । तथाऽश्रीन्धनं सिम. दाधानं भैक्षचरणं च सप्तरात्रमक्ठ(त्रं क्र)त्वा पूर्ववद्धोमः। रेतस्ये ऋची "पुनर्भामीतिवन्द्रियम्" इति । "पुनर्भनः पुनरात्मा म आगात् " इत्येके । आश्वल्यायनेन तु "पुनर्भामीतिवन्द्रियम्" इति । " इमे येऽधिष्ठ्यासोऽ अथि " इति ।

भये रोगे तथा स्वमे सिक्त्वा श्रुक्रमकामतः ।

आदित्यमचियित्वा तु पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥ इति ।

प्राजापत्यं सकृत्सेकविषयम् । गौतमीयमभ्यासविषयम् । हारीतः—

यः कुर्यादुपकुर्वाणः कीमतोऽकामतोऽपि वा ।

तदेव दिगुणं कुर्याद्वह्मचारी तु नैष्ठिकः ॥ इति ।

अत्र वसिष्ठः — एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा स्वमे च व्रतान्तरेषु

वैविमिति । गर्दभं पशुमालभेत नैर्ऋतं वा चरं निर्वपेदिति पकृतम् ।

वानप्रस्थो यतिश्रेत खण्डने सांत कामतः ।
पराकत्रयसंयुक्तमवकीिश्रेत्रतं चरेत् ॥ इति शाण्डिल्यः ।
पुंसि मैथुनमासेन्य यत्नोत्सर्भे च रेतसः ।
ब्रह्मचारी यथाभ्यासं स्नात्त्राऽथ इविषा यजेत् ॥
पुंसि मैथुनमासाद्य वानप्रस्थो यतिस्तथा ।
कुच्छूं चान्द्रायणं चैव कृत्वा शुध्यति किल्बिषात् ॥ इति । कण्वः ।
सूर्यस्य त्रीन्नपस्कारानस्वमे सिक्तवा गृही चरेत् ।
यतिश्रेव वनस्थश्र त्रिः कुर्यादघद्यष्णम् ॥ इति काञ्यपः ।
मैथुनं तु समासाद्य पुंसि योषिति वा पुनः ।
गोयानेऽप्सु दिवा चैव स्वापे च स्नानमाचरेत् ॥ इति मानवम् ।

गृहस्थस्य-

ऋनौ तु गर्भशिङ्कित्वान्स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत् ॥ इत्यिङ्गिराः ।

ष्टुद्रविसष्टः-यस्तु पाणिगृहीतायामास्ये क्वरीत मैथुनम् । तस्य रेतिस तं मासं पितरस्तस्य केरते ॥ इति ॥ २०॥

> सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्ठेदहरभुआने।ऽभ्यस्त-मितश्व रात्रिं जपन्सावित्रीम् ॥ २१ ॥

यस्त सूर्य उदयति स्विपिति स सूर्याभ्युदितो ब्रह्मचारी सर्वमहरभुद्धाः निस्तिष्ठेत । अभ्यस्तिमतश्च रात्रिं सर्वामासीत । तिष्ठदहिन रात्रावासीतेति कुच्छ्रे दर्शनात् । जपन्मावित्रीमित्युभयत्र समानम् । ब्रह्मचारिग्रहणाद्गृहस्थाः दीनामन्यत्प्रायश्चित्तम् । 'आतिमितः पाणमायच्छेदित्येकः ' इत्यापस्तम्बीयं गृहस्थस्य । आह वसिष्ठः—

वनस्थश्च यतिश्चैत सूर्येणाभ्युदितो यदि। ब्रह्मकूर्चाशिनौ भूत्वा जपेतां दुर्पदां त्वदः॥ इति। अभ्यस्तमितयोरपीद्षेव। आह पजापतिः—

पालाशं पद्मपत्रं वा ताम्रं नाऽथ हिरण्यम् ।
ग्रहीत्वा साद्यित्वा च ततः कूचं समार्भत् ॥
गायच्याऽऽदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ।
आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधिक्राच्णेति वे दिधि ॥
ग्रुक्रमसि ज्योतिरसीत्याज्यं दंवस्य त्वा कुशोदकम् ।
चतुर्दशीमुपोष्याथ पौर्णमास्यां समाचरेत् ॥
गोमयाद्द्विगुणं मूत्रं सर्विद्धाचतुर्गुणम् ।
क्षीरमष्टगुणं देयं दिधि पश्चगुणं तथा ॥
स्थापित्वाऽथ दर्भेषु पालाशेः पत्रकरथ ।
तत्समुद्धत्य होत्वयं देवताभ्यो यथाक्रमम् ॥
अप्रये चैव सोमाय साविच्या चैव मन्त्रतः ।
मणवेन तथा हुत्वा स्विष्टक्रत्मणवेन तु ॥

एतद्रह्मकृतं कूर्चे पवित्रं च तथैष च। एवं हुत्वा ततः शेषं पापं ध्यात्वा समाहितः ॥ आलोड्य प्रणवेनैव निर्मध्य प्रणवेन तु। जद्भत्य प्रणवेनैव विबेच प्रणवेन तु॥ एतद्रह्मकृतं कूर्चे मासि मासि चरेद्द्विजः। सर्वपापविशुद्धातमा स्वर्गलोकं स गच्छति॥ यस्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्। . ब्रह्मकुचों दहेत्सर्वे पदीप्तामिरिवेन्धनम् ॥ इति ।

हाँद्वपूर्वेऽबुद्धिपूर्वे साधारणमिदम् । तथा च मनुः— तं चेदभ्युदियातसूर्यः शयानं कामकारतः। िनम्ले।चेद्राऽप्यविज्ञानाज्ज**पश्च**पवसेद्दिनम् ॥ इति ।

दिनिमत्युपलक्षणं निम्लोचने रात्रिमुपवसेदिति । अभयरोगस्थ इति जाबालिवचनाद्धये रोगे च प्रायिश्वतं न भवति ॥ २१ ॥

अशुचिं दृष्ट्वाऽऽदित्यभीक्षेत प्राणायामं कृत्वा ॥ २२ ॥

अशुचिश्रण्डालादिः। तं दृष्टा प्राणायाममेकं कृत्वा सूर्यमीक्षेत् । जपादिः नियमकाल इदं ब्रह्मचारिणः।

> आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । सौर्यान्मनत्रान्यथे।त्साहं पाववानीश्र शक्तितः ॥

इति मानवं नैष्ठिकादीलाम् । अञ्जविद्यीने द्विजः प्रणवं जपेदिति जाबाः लिगृहावचनं गृहस्थिविषयम् । अञ्जिचिद्र्यन आदित्यद्र्यनं ब्राह्मणद्र्यनं गवामभेर्वेत्यौभनसं नियमकालादन्यत्र । जाबालिगृहो द्विजग्रहणाच्छूद्रस्य न विधिन प्रतिषेधः ॥ २२ ॥

अभोज्यभोजनेऽमेध्यप्राशने वा निष्पुरीषीभावः ॥ २३ ॥

नित्यमभोज्यं केशकीटावपक्षमित्यारभ्याभोज्यान्युक्तानि । तानि च बहुः मकाराणि । ज!तिदुष्टानि लजुन।दीनि । कालदुष्टानि पर्युषितादीनि । परि. ग्रहदुष्टान्युः स्टष्टादिनामन्त्रानि । संसर्गदुष्टानि केशकीटाद्युपहतानि । क्रियादुष्टा-न्याचमनोत्थानव्यपेतादीनि । तेषामभोज्यानां भोजने च । मेध्यं पवित्रम् । अमेध्यमपरिशुद्धं स्थानपात्रपाकस्पर्शपदात्रादिना । तेषाममेध्यानां माञ्चने च निष्पुरीषीभावः कार्यः । यथा निष्पुरीषमुद्दं भवति तथा कार्यम् ॥ २३ ॥ तत्कथम्—

त्रिरात्रावर[म]भाजनम् ॥ २४ ॥

तिस्रो रात्रीन किंचिद्धुक्षीत । न किंचित्खादयेत् । न किंचित्पिवेत् । एवं कैं निष्पुरीषीभावोऽवाष्यते । अवरग्रहणाचतूरात्रादेरपि भावः(लाभः) । परमेण सप्तरात्रम् । तथा चाऽऽपस्तम्बः — अभोज्यं भुक्त्वा नैष्पुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणाताः प्यत इति ॥ २४ ॥

> सप्तरात्रं वा स्वयंशीर्णान्युपभुञ्जानः फलान्यन-तिक्रामन् ॥२५॥

शुध्यतीति शेषः । अथवा नोपवसेत्कितु स्वयंशीर्णानि स्वयंपतितानि फलानि भुञ्जानोऽनतिक्रामन्नस्वादुफलोपलम्भे तद्तिक्रमेण स्वादुफलान्तर-ग्रहणार्थमगच्छन्सप्तरात्रमेवं कुर्वञ्शुध्यति ॥ २५ ॥

### प्राक्पश्चनखेभ्यश्चर्दनं घृतप्राशनं च ॥ २६ ॥

तत्रैवाभोज्यपकरणे पश्चनखाश्च शल्यकत्यादिभिरष्टभिः सूत्रैयान्यभोज्यान्युक्तानि तेभ्यः प्राग्यान्यभोज्यानि नित्यमभोज्यमित्यादिभिरेकोनार्विश्वातिः
सूत्रैरुक्तानि तेषु शुक्तेषु च्छदियित्वा घृतं प्रार्थ विशुध्यति । एवं च पूर्वकं प्रायः
श्चित्तद्वयं स्वभावदुष्टेषु पश्चनखादिष्वेवावतिष्ठते । अत्र विष्णुः—मलानां मज्जाः
नामन्यतरस्य प्राश्चने चान्द्रायणं कुर्याल्लकुकगुङ्कनसञ्जविद्वराहग्रामः
कुक्कुटनरमांसभक्षणे च सर्वेष्येतेषु द्विजातीनां प्रायश्चित्तं पुनः संस्कारः।

बृहस्पतिः-अलेह्यानामपेयानामभस्याणां च भक्षणे।
रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चान्द्रायणं समृतम्॥
अङ्गिराः-अलेह्यानामपेयानमभस्याणां च भक्षणे।
रेतोमूत्रपुरीषाणामृषिकुच्छ्रो विशोधनम्॥
पद्मोदुम्बरबिल्वानां कुश्चपर्णपलाश्चारोः।
एतेषामुदकं पीत्वा तम्नेनैव विशुध्यति॥

कारपपः - लशुनपलाण्डुग्रञ्जनकुरभक्षणे मेदःशुक्रपानेऽयाज्ययाजनेऽभोज्यभोजनेऽभक्ष्यभक्षणेऽगम्यागमने चैवं प्रायिश्वत्तं ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य षड्राः
त्रोपोषितश्रीणान्ते प्रांच्याम्रदीच्यां दिश्चि गत्वा यत्र ग्राम्यपश्चनां शब्दो न
श्रूयते तिस्मन्देशेऽश्रिं मज्बाल्य ब्रह्मासनमास्तीर्यं तत्मणीतेन विधिना पुनःः
संस्कारमहीति । सुमन्तुः — लशुनपलाण्डुगृञ्जनभक्षणे वीरश्राद्धे स्विकाभोज्यान्नभधुमांसम्त्ररेतोमेध्याभक्ष्यभक्षणे साविज्यष्ट्रसहस्रेण मूर्श्चि संपातानवनयेत् । एतान्येवाऽऽतुरस्य भिषिक्तस्यायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति । यानि
चान्यान्येवंपकाराणि तेष्वप्यद्येषः ।

पलाण्डुं लग्नुनं चैव गृझनं कवकं तथा।
चत्वार्यज्ञानतो जग्ध्वा तप्तकृष्णुं चरेद्द्विनः॥
अमनुरत्—छत्रकं विड्वराहं च लग्नुनं ग्रामकुक्कुटम् ।
पलाण्डुं गृझनं चैव मत्या भुक्त्वा भवेद्द्विनः॥
अमत्येतानि पड् जग्ध्वा कृष्णुं सांतपनं चरेत्।
यतिचान्द्रावणं वाऽपि शेषेषूपवसेद्हः॥
संवत्सर्रयेकमपि चरेत्कृष्णुं द्विजोत्तमः।
अज्ञातभुक्तशुद्धार्यं ज्ञातस्य तु विशेषतः॥

शातातपः — छशुनपलाण्डुग्रञ्जनकुसुम्भशरकवकामेध्यभक्षणे तप्तकृच्छः । विष्णुः — वृन्ताककवकाशने सांतपनम् । पैठीनसिः — छशुनपलाण्डुगृज्जनभः क्षणे प्राजापत्यम् । देवलः — अभक्ष्यभक्षणे कृच्छ्म् । पैठीनसिः —

> अयस्यमक्षणे तप्तकृष्ट्यम् । संवर्तः— अभोज्यभोजनं कृत्वा ब्रह्मक्षत्रविशां गणः। गोमूत्रयावकाहारः सप्तरावेण शुध्यति ॥

बृहस्पतिः-पीत्वा शुक्कवायाणि श्रुक्त्वा वार्झ विगहितम्।
भवेदम्बता विन्नः कर्मणः स्याद्धोगतिः ॥
विष्णुः-द्धिवर्जितानि सर्वशुक्तानि चात्र माक्योपवसेदिति नकृतम्।
कङ्काः- लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वश्चनम्भवांस्तथा ॥
भुकत्वा ऋबीसपकं च त्रिरात्रं तु व्रती भवेत्।

<sup>\*</sup> अयं श्लोको ग. पुस्तके नास्ति ।

१ ग. प्राक्त्यां दि । २ क. ख. घ. °पि यतिष् । २ °णुः — छत्राकक ।

इक्कि खितौ-सर्वासां द्विरतनीनां क्षीरप्राशनेऽजावर्जमेतदेव। अत्र षड्राः त्रमभोजनं चान्द्रायणं चेति मकतम् । अनिदेशाविगोक्षीरप्राशने तदहरभोजनं सचैलसानं च । शातातपः-

उष्रीक्षीरमविक्षीरमञ्जं च सृतिसूतके । चोरस्यानं नवश्रादे अकत्वा चान्द्रायणं चरेत्।।

पैठीनसिः-अविखरोष्ट्रमानुषदुग्धभावने पुनरूपनयनं पाजापत्यं च । बौधा-यनः-अवेः पयःपाने कुच्छ्रोऽन्यत्र गव्यात् । गवि त्रिरात्रोपवासः । शङ्कः---

अनिर्देशाया गोः क्षीरमाजं साहिपमेव च। गोश्र क्षीरं विवत्सायाः स्यन्दिन्याश्र तथा पयः ॥ संधिन्यमेध्यमक्षायाः पीत्वा पक्षव्रतं चरेत् । क्षीराणि यान्यपेयानि तद्विकाराश्वने बुधः ॥ सप्तरात्रवंतं कुर्याचदेतत्परिकार्तितम् ।

सुमन्तुः - एकश्वकोष्ट्रयन्दिन्यविस्त्रीक्षीरवाशने गोमहिष्यजानां चानिर्दशा-हानां क्षीरपाश्चने त्रिरात्रं यावकाश्चिषवणं च । विष्णुः -- गोजाविमाहिषीवर्ज सर्वपर्यासि च तान्यप्यनिर्दशाहानि स्यन्दिनीसंधिनीविवत्साक्षीरं चामेध्यभु जश्र क्षीरं प्राक्योपवसेदिति प्रकृतम् । हारीतः-अनुक्तानां सत्त्वानां भक्षणेऽ तिकुच्छ्रो ग्राम्याणां चान्द्रायणम्। यमः---

वराहैकशफ(नां च काकशुक्शुटयोस्तया । क्रव्यादानां च सर्वेपामभक्ष्या ये च कीर्तिताः॥ मांसमूत्रपुरीषाणि वाश्य गोमांसमेव च। श्वगोमायुक्तपीनां च तप्तकुच्छ्रं विशोधनम् ॥ उपोष्य द्वादशाहं वा कृष्माण्डेर्जुहुयाद्घृतम् ।

षसिष्ठः-श्वकुवकुटप्राम्यस्करकाकग्रश्रमासनायसपारावतमानुषकाकोलूकाः मां मांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीषीभावो घृतप्राद्यनं पुनः संस्कारश्र कार्यः।

> बिडालकाकाश्वाचिछ्छं जग्ध्वा च नकुलस्य च । केशकीटावपर्यं च पिकेद्वसमुवर्चलाम् ॥ केशकीटावपनं च स्त्रीभिः स्वादंस्तयैव च । श्वोदक्याभ्यां च संस्पृष्टं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥

## ५ पश्चमीऽध्यायः ] हरदन्तकुत्तमितासरावृत्तिस्रहितानि ।

यमः-माक्षिकं फाणितं काकं गोरसं छवणं घृतम्।
एतानि इस्तदत्तानि भुक्तवा सन्नंतपनं चरेत्।।

शक्क:-एकपङ्त्युपविष्ठानां विषमं यः प्रयच्छति । यश्चैवाश्चात्ययं सर्वः कुर्योद्धह्महणि व्रतम् ॥

यमः अवाह्यणश्चित्राविशां शृद्राणां सहभोजनम् । प्राजापत्यं तप्तकुच्छ्मितकुच्छ्रं तथैव च ॥ चान्द्रायणामिति शोक्तं प्रायिश्चनं क्रमेण तु ।

श्वातातपः — योऽगृहीत्वा विवाहाग्निं गृहस्थ इति मन्यते ॥
असं तस्य न भोत्तःव्यं वृथापाको हि स स्मृतः ।
वृथापाकस्य ग्रुक्त्वाऽसं प्रायिश्वतं चरेद्द्विजः ॥
प्राणायामं त्रिरभ्यस्य घृतं प्राइय विशुध्यति ।

अङ्गिः सः - ब्रह्मक्षञ्चित्रं भुक्तवा न दोषोऽस्त्यिप्तहोत्रिणाम् ॥
सूतके व्याव आशीचे अस्थितंचयनात्परम् ।
चाण्डालः व्यपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा ॥
सागधायोगको चैव समेतेऽन्त्यावसायिनः ।
अन्त्यावसायिनामन्त्रपत्रीयाद्यस्तु कामतः ॥
स तु चान्द्रायणं कुर्यात्तमकुच्छ्रमथापि वा ।

यमः -- ब्राह्मणानं ददच्छूद्रः, शूद्रानं ब्राह्मणो ददत् ॥ डभावेतावमोज्यानौ भुक्त्वा चाद्रायणं चरेत् ॥ २६ ॥

आक्रोशानुवर्हिसासु त्रिरात्रं परमं तपः॥ २७॥

महापातकोपपातकशुक्तादन्यत्राऽऽक्रोशे सत्ताऽसता वा दोषेणातिवादे सा.
स्यादिविषयादन्यत्रान्ते तत्रोक्तत्वाद् । प्राणिभ्योऽन्यत्र हिंसायाम् । प्राणिषुः
कित्वात् । एतेषु निमित्तेषु षरमं तपः परमेण त्रिरात्रमनशनं ब्रह्मचर्ये कर्तव्यम् ।
परमग्रहणादेकरात्रादेरि छाभः । तत्र ब्राह्मण आक्रोशे त्रिरात्रं, क्षित्रये द्विरात्रं,
वैदय एकक्तं, शूदेऽहरिति व्यवस्था । अनृतेऽप्येवम् । फलाफलाद्यपेक्षया
ब्राह्मणाविष्कामिकेषु वृक्षादिषु हिंसायाम्प्येवम् । अत्र मजापतिः—

अनृते सोमपः कुर्शिचिरात्रं परमं तपः । पूर्णीहुतिं वा जुहुयात्सप्त ते अग्न इत्युचा ॥ इति । अनृतोक्तो ष्ठीवने च दन्तस्पर्शन एव च । पतितानां च संभाषे दक्षिणं अवणं स्पृशेत् ॥ इति ।

् इदं परिहासादिनिमित्तानृतिवषयम् । हारीतः-

प्रत्याश्चरयानृतं ब्र्यान्मिथ्या सत्यमथापि वा । स तप्तकुच्छ्रसहितं चरेचान्द्रायणव्रतम् ॥

प्रजापतिः—मांसं भुक्तवा ब्रह्मचारी पूनः संस्कारमहीते।
अभ्यास ऐन्दवं चैव नैष्ठिको द्विगुणं चरेत्।।
वनस्थिस्तिगुणं कुर्याद्यतिः कुर्याचतुर्गुणम्।
मांसाक्षेत्र-नृतोक्तौ च क्षवनिर्हरणे तथा॥ इति ॥ २७॥

आक्रोशे विशेषः—

### सत्यवाक्ये वारुणीमानवीभिहीमः॥ २८॥

आक्रोशे सत्यवाषये सति वारणीिभर्मानवीभिश्राऽज्यहोमः कर्तव्यः। किरात्रं परममित्येव। "यत्किचेदम् " " इमं मे वरुण " " तत्त्वा यामि " " अवते हेड " इति वारुण्यः । अग्निरुक्षे पुरोहित इत्यारभ्याध्यायपरिसः माप्तेमीनव्य ऋच एकोनषष्ट्रिमेनुना दृष्टाः। तास्वन्त्याश्चतस्रो मक्षू देववत इत्याद्यास्तैत्तिरीयके सौमार्गाद्यामिशो घाष्यत्वेश विनियुक्ताः। असावादित्य इत्यस्मिननुवाके मानवीऋषी प्राय्वे दुर्यादिति। सूत्रकारोऽप्याह—मानवीक्ष्यो घाष्ये मक्षू देववत इत्वेतासां हे इति। तत्रान्त्याभिराभिश्चतस्रभिर्हीम इत्येके। अन्ये तु ऋण्वेदपिना मे सर्विभिक्तिनिरिते॥ २८॥

### विवाहमैथुननमार्तसये ने ध्वदीषमेके ऽनृतम् ॥ २९ ॥

विवाहकाले कन्यावरयार सरस्विष गुणेषु कथिते विवदं ते दास्यामीति मितिश्रुत्यापदाने च न दोषः । तथा मैश्रुनसंयोग इदं ते दास्यामी-त्युक्तवा मैश्रुने कृते तस्यादाने अपि न दोषः । नमे परिहासस्तत्संयोगे अन्तृतवचने न दोषः । तयथा भोक्किकामं गृहमागतं श्यालादिकं प्रत्युच्यते—

एहि मन्य ओदनं भोक्ष्यसे भुक्तः सोऽतिथिधिरित्येवंपायम् । आर्तसंयोगः आर्तस्य दुःखोपश्रमायानृतवचने न दोषः। तेशितेषु निमित्तेष्वनृतवचनेषु न ्प्रायश्चित्तमिति ॥ २९ ॥

न तु खलु मुर्वर्थे । ३०॥ गुरुपयोजनेषु विवाहादिष्वण्यनृतं न बक्तव्यम्॥ ३०॥ षस्माद्यतः —

सप्त पुरुषानितश्च प्रतश्च हन्ति भनसाऽपि गुरोर-नृतं वदन्नल्पेष्वण्यर्थेषु ॥ ३१ ॥

इत इत्यातमानं निर्दिशाति । आत्मानमारभ्य सप्त पुरुषानपुत्रपौत्रादीनपर-तथ सप्त पुरुषान्पितृपितामहादीन्हन्ति पीडयति पापेन योजयतीति । मनसाऽपि गुरोरनृतं चिन्तयक्रलपेष्यपि प्रयोजनेषु किपङ्गः पहत्सु वाचा वदिनिति ॥ ३१ ॥

### अन्त्यावसायिनीगमने ऋच्छ्राब्यः ॥ ३२ ॥

अन्त्यावसायिनीनां गमने मैथुन।चरणे कुच्छ्राब्दः प्रायश्चित्तं संवत्सरं प्राजापत्यिविधिनाऽवस्थानम् । बुद्धिपूर्व इद्रम् ॥ ३२ ॥

अमत्या द्वादशरानः॥ ३३॥

कुच्छ्रे प्रकृते द्वादशरात्रग्रहणं पराकोपतंग्रहणार्थम् । तथा च — अन्त्यजानां तु गमने भोजनं च प्रमापणे । पराकेण विद्युद्धः स्याद्धगवानिङ्गिरा ब्रेवीत् ॥ इति ।

इदमपि रेतःसेकात्यागेबोपरतस्य । ऊर्ध्व तु वासिष्ठम् — द्वादश्चरात्रमः ब्मक्षो द्वादशरात्रमुपवसेदश्वमेधावभृथं वा गच्छेत् । एतेन चाण्डालीव्यवायो व्याख्यात इति ॥ ३३ ॥

## उदक्यागमने जिरात्र[स्त्रिरात्रः] ॥ ३४ ॥

खदक्यागमने सित ब्रह्मचर्यानश्चनादिना नायश्चित्तेन त्रिरात्रो गमियतव्यः। बुद्धिपूर्वे सकृद्गमन इदम् । अञ्चासे मानवम् —

अमानुषीषु गोवर्जमुद्दवयायामयोगिषु । रेतः सिक्तवा जले चैव क्रच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ इति ।

**१ अङ्माय आर्षः ।** 

अबुद्धिपूर्वे सकुद्गमने शातातपोक्तम् । अनुदकम्त्रपुरीषकरणे च काक-स्पर्शने सचैलस्तानं महाव्याहृतिभिहींमश्च । रजस्वलागमने चैविमिति । अभ्यासे वासिष्ठम्-रजस्वलागमने शुक्कमृषभं दद्यात्कृष्णीपिङ्गमिति । [दिकिकिः क्कार्था ] ॥ ३४॥

### इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविर्चितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ने पश्चमे। ऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः।

रहस्यं प्रायश्चित्तं बक्ष्यते-

रहस्यं प्रायश्चित्तमविख्यातद्गेषस्य ॥ १ ॥

यस्य पापस्य दोषः परैर्न विख्यातस्तस्य प्रायिश्वतं रहस्यं भवति । यथा परैर्न ज्ञायते तथा कर्तव्यमिति यावत् । यैर्विना यत्पातकं कर्तु न शक्यते तद्वचितिरिक्तेर्ज्ञातत्वं निषिध्यते । तेन पारदार्थे पित्नतसंवासे च तैर्ज्ञातत्वेऽपि वक्ष्यमाणं भवत्येव ॥ १॥

> चतुर्ऋचं तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतियाह्यं प्रतिजि-घृक्षन्प्रतिगृह्य वा ॥ २ ॥

जातिदुष्टस्य वा कर्मदुष्टस्य वा पुरुषस्य स्वभूतं स्वयंदुष्टं च कृष्णा'
जिनाद्यमतिप्राह्मम् । गत्यभावात्मतिजिघृक्षन्मतिप्रहीतुमिच्छंस्तरत्समन्दी
धावतीति चतुर्ऋचं सूक्तमप्सु जेपत् । नाभिद्दने जले स्थित इत्येके ।
निमग्न इत्यन्ये । प्रतिगृह्म वा प्रतिग्रहात्पश्चाद्वा जेपत् । एवं तुरुयवद्विकरुपः ।
अन्ये प्रतिग्रहात्पूर्वमेवामितिग्राह्ममिति ज्ञाते प्राग्जपः । पश्चाण्ज्ञाते पश्चाः
जजप इति । अत्र मनुः—

पतिगृश्वानितिग्राश्चं मुक्तवा चात्रं विगर्हितम् । जपंस्तरसमन्दीयं ग्रुच्यते मानवस्त्रयहात् ॥ इति । भजापातिः—जपादिपूरणा कुर्यात्रच्यात्तदोषो द्विजोत्तमः । रहःकृतस्य दोषस्य तत्त्रदेवाभ्यसेत्तथा ॥ इति । इदमभ्यासविषयम् ॥ २ ॥

अभोज्यं बुभुक्षमाणः पृथिवीमावपेत् ॥ ३ ॥ नित्यमभोज्यं केशकीटावपनामित्युक्तम्। यदि गत्यभावे तदेव भोक्तुमिच्छति बदा पृथिवीमावपेनमृदं प्रक्षिपेत्ततो भुक्रजीत ॥ ३ ॥

ऋत्वन्तरारमण उदकोपस्पर्शनाच्छुद्धिमेके ॥ ४ ॥

ऋतुमध्य आरमण उदक्यागमन उदकोषस्पर्शनात्सचैलस्नानाच्छुद्धिमाहु-रेके । उदक्यागमने त्रिरात्र इति प्रकाशविषयम् । एकेग्रहणं परत्रापि संबध्यते ॥ ४ ॥

### श्चीषु ॥ ५ ॥

एके स्वस्तीषूदकोपस्पर्शनमन्यत्र त्रिरात्रं मन्यन्ते । अपर आह---स्तीषु वडवाद्यास्वापि गोवर्ज मैथुन आचरित उदकोपस्पर्शनाच्छुद्धिमेके मन्यन्ते ॥ ५ ॥

अथ ब्राह्मणवधे रहस्यम्---

पयोवतो वा दशरात्रं घृतेन दितीयमद्भिस्तृतीयं दिवादिष्वेकभक्तिको जलक्किन्नवासा लोगानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्नाय्वस्थि मज्जानमिति होमा आत्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमीत्यन्ततः सर्वेषां प्रायश्चित्तं भ्रूणहत्यायाः ॥ ६ ॥

भूणहत्या ब्रह्महत्या । तरयाः प्रायश्चित्तिमदमुच्यते । आदित एकं दशः रात्रं पयोव्रतः क्षीराहारः स्यात् । द्वितीयं दशरात्रं घृतेन वर्तयेत् । तृतीयमद्भिः। वाशब्दाद्धविष्यभोजनो वा। शक्तितो विकल्पः। एतेषु दिवसेष्वेकभक्तिकः पयः प्रभृति किमपि पूर्वोक्तं सक्तदेवोपभुङ्गीत । कदा दिवादिषु पातःकालेषु न सायं न मध्याह्ने । जङक्तिश्रवासा एषु दिवसेष्वादेवासाश्च स्यात् । तथा होमाश्राष्ट्री प्रत्यहमाज्येन कर्तव्याः । तत्र मन्त्राः -- लोमानि नस्वानि त्वचं मांसं शोणितं स्नाय्त्रस्थि मज्जानमिति । तेषां सर्वेषामात्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्यन्ते प्रयोक्तव्यम् । जुहोतिचोदना स्वाहाकारप्रदानेति वचनात्। तद्यथा । लोमान्यात्मनो मुखे मृत्योरास्ये श्रुहोमि स्वाहा, नखान्यात्मनो मुखे कृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहेत्येवंपकारा होमाः ॥ ६ ॥

अथ भ्रुणहत्याया एवान्यत्रायश्चित्तमुन्यते—-उक्तो नियमः॥ ७॥ पयोत्रतो वेत्यादिर्वक्ष्यमाणेऽपि वेदितव (३ )। ७॥

अमे त्वं पारयेति महाव्याहिति भिर्जु-

हुयात्कूष्माण्डेश्वाऽऽज्यम् ॥ ८॥

अमे त्वं पार्यत्युचा महान्याहुतिभिभूतादिषिः कूष्माण्डैर्यहेवा देवहेडन-मित्यादिभिश्च ऋषेण सकृदाज्यं जुहुवात् ॥ ८॥

> तद्वत एव वा बहाहत्य सुरा ।। नस्तेयगुरु-तल्पेषु प्राणायामैस्तान्तो घत्र णं जपन्स-ममश्वमेधावभूथेनेदं च श्यश्चित्रम्॥ ९॥

तद्वत एव वा तेनैव पयोवतो वेत्या देन। व्येनोपेतश्वतुर्धु ब्रह्मक्त्यादिषु पापेषु मायश्चित्तं कुर्यात् । माणायामैस्तान्ते म्नाो यावद्भिः आणायावैस्तान्ते भवाति ताविद्धः कुर्याद्यमर्षणम् । अघमांणेन ऋषिणा दृष्मृतं च सत्यं चेत्यादिनाऽधमर्षणम् । तचात्र्यमेधावभृथेन समं तुल्यम् । जपन्निति वर्तमानः प्रयोगेण पत्यहमेव त्रिंशद्रात्रं व्रतं क्रुयीत्। अत्र मनुः---

> यथाऽश्वमेधः ऋतुराट् सर्वपानगानानः। तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापः गाञ्चः म् ॥ ९ ॥ सावित्रीं वा सहस्र इत्व आवर्त-यन्पुनीते हैवाऽऽत्माःम् ॥ १०॥

तद्वत एवेत्यनुवर्तते । पाणायामैस्तान इति च । सावित्री सहस्रकृत्व अवर्तयिनिति जप्यमात्रं भिद्यते । अन्यत्स्यागम् । एवं कुर्वन्नात्मानं पुनीते ब्रह्महत्यादिभ्यश्रतुभर्यः शोधयति । हेति प्रसिद्धौ । एवेत्यवधार्णे । ततश्राः न्येष्वपि पापेषु सावित्रयभ्यासः छुद्धिहेतुः तथः च वसिष्टः—

सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां ्शावनाम्।

शुद्धिकामः प्रयुक्षीत सर्वपारं व्यापे स्थितः ॥ इति ।

व्याष्ट्रोऽत्याह-न सावित्रीसः जर्ः न याहतिसमं हुतस् । नामतोयसमं ानं ः चाहिंसासमं तपः ॥ इति ॥ १०॥ प्रायश्चित्तान्तरमाह--

> अन्तर्जले हाऽचार्षणं त्रिरावर्तयनसर्वपापं-भयो विमुच्यते [विमुच्यते ] ॥ ११ ॥

तद्वत एवोदकस्थान्तर्नितम्हित्रद्रात्रमघमर्षणं त्रिरभ्यस्य सर्वस्मात्पादाः ज्ज्ञानकृतादज्ञानकृताच मुच्यते । िरुक्तिश्र व्याख्याता ॥ ११ ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ली षहीऽध्यायः॥ ६॥

🕝 अय ाप्तमोऽध्यायः ।

जिक्तानि महापातकेषु रहस्यमा श्रिक्तानि । अथोपपातकेषु वक्ष्यन्त्रथममवः, कीर्णिनः मायश्रिक्तं वक्कं तर्य नि दातिश्रयभदर्शनाय श्रुतिमुदाहराति—

तदाहुः कति । उद्योषीं प्रविशतीति ॥ १ ॥

ति विश्वयोपन्यासः । कति ॥ इवकीणी कितिथिः मकौरैः कि कि मिनिः श्वतीति ब्रह्मवादिन आहुः ॥ १ ॥

अत्रे।त्तरस्-

मरुतः प्राम्बिनः वरेठन बृहस्पतिं ब्रह्म-वर्चसेनाशिक्षिकेरण सर्वेणेति ॥ २ ॥

प्राणेन पश्चद्यस्तिना मरुते पार्क्षविश्वति । इन्द्रं बलेन प्रविश्वति । द्वत्तस्वा-ध्यायसंपद्वस्ववर्षसेन वृद्धप्र तेम् । इतरेण सर्वेण चक्षुरादिनेन्द्रियवर्गेणाप्तिमेव प्रविश्वति । एवमस्पायुर्निरुत्याहो ब्रह्मवर्चसहीनश्रक्षुरादिहीनश्चावकीणी भव-ति । अतश्चरितव्यं प्रायश्चिराम् ॥ २ ॥

तदानीपाइ—

# सोऽमादारूयायां निश्यमिमुक्समाधाय प्रायश्वित्ताज्याहुतीर्जुहोति॥ ३

सोऽवकीण्यमावास्यायां निश्यर्धरात्रे गृह्योत्तेन मार्गेणाप्तिं प्रतिष्ठाप्योपस-माधायाऽऽज्यभागान्ते प्रायश्चित्तकपा आज्याहुतीर्जुहोति ॥ ३ ॥

#### तत्र मन्त्री--

कामावकीणीऽस्म्यवकीणीऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामाभिद्धुग्धोऽस्म्यभिद्धुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाधायानुपर्यु-क्ष्य यज्ञवास्तु छत्वोपोत्थाय समासिश्चत्वि-त्येतया त्रिरुपतिष्ठेत ॥ ४ ॥

होमान्त एकां समिषं तूष्णीमाधाषादिते असम ५२था इत्यादिभिराशिमनुपर्यु क्षति । ततो यज्ञवास्तु करोति । अत्र च्छन्दोगानां गृहो स्विष्टकृतोऽनन्तरं पट्यते—समिधमाधाय दर्भानाक्ये हविषि च त्रिर्वधायाग्रमध्यमूलान्यक्तं रिहाणा वियन्तु वय इत्यभ्युक्ष्याभावनुषहरेद्यः ?(यो) भूतान।मधिपती रुद्रैस्त-न्तिचरो छषा पशूनस्माकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहेति तचाज्ञवास्तु सर्वत्र कुर्यादिति । तदेतद्यज्ञवास्तु कृत्वोपोत्यायाग्निसमीपे स्थित्वा समासिः अतु, इत्येतया च त्रिरश्चिष्ठपतिष्ठेत ॥ ४ ॥

त्रिरुपस्थानस्यार्थवादः-

त्रय इमे लोका एवां लोकानामानी-जित्या अभिकान्त्या इति ॥ ५ ॥

अयो हि लोका भूर्भवः स्वरिति । तेषामिभिजितिभीगयोग्यतापादनम् । अभिक्रान्तिस्तत्रैवाऽऽधिपत्येनाधिष्ठायावस्थानम् । तदर्थमेवं कर्तव्यमिति संब-म्धः ॥ ५ ॥

एतदेवैकेषां कर्माधिक्टत्य योऽप्रयत इव स्यात्स इत्थं जुहुयादित्थमनुमन्त्रयेत वरो दक्षिणेति प्राय-श्चित्तमविशेषात्॥ ६॥

योऽपूत इव स्यादन्योऽप्यात्मानमपूतिमव मन्यते न केवलमवकीणी सोऽ-प्येतदेवोक्तं कमीधिकृत्येत्थं जुहुयादित्थमनुमन्त्रयत होममुपस्थानं चैवं कुर्यात्। वरो दक्षिणा । गौर्वे वरः । सा स्वयंक्रतुंकत्वाह्रह्मणे देवेति श्रवणविशेषात् । अविशेण सर्वेषामुपपातिकनामिदं प्रायश्चित्तमित्येकेषां मतम् ॥ ६ ॥

> अनार्जवपैशुनप्रतिषिद्धाचारानायप्राशनेषु श्रदायां च रेतः सिक्त्वाऽयोनौ च दोषवति च कर्मण्यपि संधिपूर्वेऽव्लिङ्गाभिरप उपस्पृशेद्वारुणीभिरन्यैर्वा पवित्रैः॥ ७॥

अनार्जवं शाठ्यम् । पैशुनं परदोषसूचनम् । प्रतिषिद्धाचारो निषिद्धानुष्ठा-मम् । अनाद्यमभक्ष्यं तस्य प्राज्ञनम् । एतेषु शृद्रायां रेतः सिक्त्वाऽयोनौ चाऽऽस्यादिषु वा रेतः सिकत्वा, दोषवति कर्माण परपीडात्मके स्तेयात्मके च संधिपूर्वे बुद्धिपूर्वे, अपिशब्दादबुद्धिपूर्वे क्रतेऽब्लिङ्गाभिरापो हि ष्ठा मयोस्रव इति तिसृभिहिंरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतसृभिः, वारुणीभिर्यतिकचेदः मिमं मे वरुण तस्वा याम्यव ते हेड इत्येताभिर्न्यैर्वा पवित्रैः पवमानः सुव-र्जन इत्यादिभिर्प उपस्पृशेत्पूर्व स्नात्वा पश्चादञ्जलिना मूर्धिन मन्त्रैरेतैरपः क्षिपेत् । यद्यज्यनाद्यपाद्यनविष प्रतिविद्धाचारस्त्रथाऽपि पृथगुपादानात्तेषु बहुः भिर्माजनमनाद्यमाञ्चने यथासंभवं द्रष्ट्रव्यम् ॥ ७ ॥

प्रतिषिद्धवाङ्गनसापचारे व्याह्यतयः पश्च सत्यान्ताः ॥८॥

प्रतिषिद्धविषये यो वाञ्चनसयोरपवारः कुत्सिता प्रवृत्तिस्तत्र व्याहृतयः पश्च जप्या भूरादयः सत्यान्ताः पथमेऽध्याय उक्ताः । वाड्यनसोरिति पाठोऽः स्मभ्यं न रोचते । अचतुरेति समासान्तविधिनसङ्गात् । मतिषिद्धग्रहणस्य च दुरम्बयत्वात् ॥ ८॥

सर्वास्वपो वाऽऽचामेदहश्च माऽऽदित्यश्व पुनात्विति पाता रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायम् ॥९॥

सर्वासु पापिक्रयास्वनार्जवादिष्वाभ्यां मन्त्राभ्यामपोऽभिमन्त्रयाऽऽचामेदहः श्वेति प्रातः पिबेदाित्रश्चेति सायं पिबेत् ॥ ९ ॥

> अष्टी वा समिध आदध्यादेवळतस्येति हुत्वैव सर्व-स्मादेनसो मुच्यते [ मुच्यते ] ॥ १० ॥

अथवा देवकृतस्येत्यादिभिर्मश्चेरष्टी समिध आदध्याज्जुहुयात्। हुत्वैव सर्वस्मादेनसो न केवळमनार्जवादिभ्यः कित्वयाज्ययाजनादेरप्येनसो मुच्यते। अस्य होमस्य मुख्यत्वपदर्शनार्थमेवकारः । हुत्वैवान्यदकुत्वेति । ततश्च सति संभव इदमेव ज्यायः । देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहेत्यादयोऽष्टी मन्त्राः [द्विरुक्तिरुक्तार्था]।। १०।।

इति श्रीगौतमीयवृत्ती हरदत्तिवश्चितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रक्षे समगंडध्यायः ॥ ७ ॥

अथाष्ट्रमोऽध्यायः।

ध्रुच्छ्रातिच्छ्रौ चान्द्रायणिस्युक्तम् । तत्र क्रमेण कृच्छ्रादिस्वरूपपाह---अथातः छच्छान्छ ग्रहिग्रास्यामः ॥ १ ॥

अथसब्दोऽधिकारार्थः । अतःशब्दो हेती । य एत आख्याता न शक्यन्ते कर्तुमतः क्रच्छान्व्याख्यास्याम इति ॥ १ ॥

हविष्यान्त्रातराशान्भुकत्वा तिस्रो रात्रीर्नाश्चीयात् ॥ २ ॥

यित्रयेवरकादिव्यतिरिक्षानिष्णादितान्छनादिसंयुक्तान्सारलवणवर्जितान्प्रातः राज्ञान्। अश्व(इय)न्त इत्यात्रा ग्रासाः। दिवा . भोज्यान्त्रासान्भुकत्वा । **इयहमिति** वक्ष्यमाणः वादशापि इयहमिति गम्यते । तिस्रो ्रात्रीनिश्लीय।दिति तस्मिक्डयहे राज्यक्षनप्रतिषेधः श्रुत्यनुसारेण कृतः।

पुनरयं वक्तव्यः । कथम् — सायं पातद्विजातीनामश्चनं श्रुतिचोदितभिति पारि संख्यानाद्द्विरेव भोजनं पातम् । तत्र पानरात्रात्भुवत्वेत्युक्ते परिसंख्यानातिसद्धा रात्रावशननिवृत्तिर्थयोत्तरत्र दिवा भोजनविवृत्तिः ॥ २ ॥

अथापरं न्यहं नकं हुआति॥ ३॥

एवं दिवा इविष्यभोजनेन इयहं नीत्याउनन्तरं इयहं नक्तमेव भुझीत। इविष्यानित्येव ॥ ३॥

#### अथापरं न्यहं न कंचन याचेत ॥ ४ ॥

अथ नक्तभोजनञ्यहानन्तरमपरं ज्यहं न कंचन बन्धुमि याचेत। याच्जाः मितिषेषोऽयम् । स्वद्रव्यस्य वाऽयाचितस्य वस्यावितष्ठेषः । एवमुक्ते हिष्यः नियमो न वामोति । कालविशेषाश्रवणाद्द्विभीजनं च पामोति । न याचेते स्यत्रापि हिष्यानित्येवानुवर्तते । अयाचितल्येवेत सक्तदेव सिद्धम् । कुतः। अथापरिमिति वचनस्य पूर्वेण सहग्रार्थत्वात् । तत्तु दिवा नक्तं वा यथेक्छम् । अन्ये तु ज्यहमयाचित्रत इत्यापम्तस्वीये दक्षेत्राद्याचितल्यवेनेव ज्यहं वृत्तिने स्वद्रव्येण । नापि याचितल्यवेनेति वर्णयन्ति । अनुष्ठानमप्येवमेव ॥ ४ ॥

### अथापरं ज्यहमुपदसेत् ॥ ५ ॥

स्पष्टम् । एवमयं द्वादशाह्माध्यः कुच्छः । वसिष्ठेन पकारान्तरमपि दर्शितम्

अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम् । अहश्रोपवसेदेकमेवं चुरहो परो ॥ अनुप्रहार्थे विपाणां महुर्घभेषृतां वरः । बालवृद्धातुराणां च शिक्षकृ च्छ्रमुवाच ह ॥ इति । भरद्राजः—प्राजापत्यं चरन्विषो यश्रशको दिने दिने । विपानपञ्चावराञ्जाद्धानभोजयेत्सम्यगर्चितान् ॥ इति ।

यस्मिन्दिनेऽक्षत्तिस्तत्रैवं, दिनान्तरेषु पूर्ववत्। तत्राप्यशक्तो ब्राह्मणयोः जनमुपवासदिनेष्यशक्तो वा ब्राह्मणयोजनं दस्या इविष्यान्सञ्यग्भुझीत ॥९॥

अध कुच्छूंस्य गुणिविधिः—

तिष्ठेदहिन रात्रावासीत क्षिप्रकामः ॥ ६ ॥

यः कामयेत क्षित्रं शुध्येयमिति स तिष्ठकेवाहर्नयेत । भोजनाद्यविरोधेन रात्रावासीत । स्वापोऽप्यासीनस्येव । विसष्ठस्तु क्षिपकामस्य पकारान्तः रमाह—

अथ चेस्वरते कर्तु दिवसं मारुताशनः।
रात्री चैव जले तिष्ठेत्प्राजापत्येन तत्समम्॥
सावित्र्यष्टसहस्रं तु जण्यं कृत्वोतिथते रवी।
मुस्यते पातकैः सर्वेर्यदि न भूणहा भवेत्॥ ६॥

सत्य वदेत्॥ ७ ॥

सत्यं यथादृष्टम् । विवाहादिविषयेऽपि सत्यमेव वदेत् ॥ ७ ॥ अनार्थेर्न संभाषेत ॥ ८ ॥

द्विजातिच्यतिरिक्तै छिङ्गस्याविवक्षितत्वात्तत्स्त्रीभिरपि न संभाषेत ॥ ८ ॥

रीरवयौधाजपे नित्यं प्रयुक्तीत ॥ ९ ॥

रौरवयौधाजपे सामनी। पुनानः सोमधारयेत्यस्यामृचि गीते। नित्यं प्रत्यहं प्रयुद्धीत गायेत्। अपर आह-नित्यं पुनः प्रयुद्धीतेति॥ ९॥

> अनुसवनमुदकोपस्पर्शनमापो हि छेति तिस्भिः पवित्रवतीभिर्मार्जयीत हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः॥ १०॥

उदकोषस्पर्शनं स्त्रानम् । तदनुवसनं त्रिषु सवनेषु कर्तव्यञ् । तदनन्तरं च मार्जनमापो हि छेत्यादिभिः । पवमानः सुवर्जन इत्यनुवाके या ऋचस्ताः पवित्रवत्यः। लिङ्गसम्यायात् । ताभिश्च तैत्तिरीये पश्चमे काण्डे पष्ठे ।श्लो हिर्ण्यवर्णाः शुच्यः पायका इत्याद्या ऋचः पठचन्ते । ता दश्च भवन्ति । तत्राष्टाभिः । यदि तु शाखाःनतरे कविद्वष्टावेव पठचन्ते ततस्ता एव ग्राह्याः ॥ १० ॥

अथोदकतर्पणम् ॥ ११ ॥ अथ मार्जनानन्तरम्रदकेन तर्पणं कर्तव्यम् ॥ ११ ॥ तुष्र मन्त्राः---

नमोऽहमाय मोहमाय मंहैमाय धुन्वते तापसाय पुनर्वसवे नमः । नमा मौकज्यायोवर्षाय वसुविन्दायै सार्वविन्दाय नमः । नमः पाराय सुपाराय भहा-पाराय वारयिष्णवे नमः। नमो रुद्राय पशुपतये महते देवाय त्रयम्बकायैकचरायाधिपतये हराय शर्वायेशानायोग्राय वाज्रिणे घृणिने कपार्देने नमः । नमः सूर्यायाऽऽदित्याय नमः । नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमः । नमः ऋष्णाय पिङ्गलाय नमः । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिके-शायोध्वरेतसे नमः । नमः सत्याय पावकवर्णाय कामाय कामरूपिण नमः । नमो दीप्ताय दीप्तक्रिपेण नमः । नमस्तीक्ष्णाय तीक्ष्णक्र-पिणे नमः । नमः सोभ्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमः। नम-श्रन्द्रललाटाय कृत्तिवाससे नमः ॥ १२ ॥

नायमेको मन्त्रः । एताश्चाऽऽज्याहुतय इति बहुवचननिर्देशात् । कि तर्हि । त्रयोदशैते मन्त्राः। नमस्कारादयो नमस्कारान्ताश्च सर्वे । तत्र प्रथमे चतुर्थ्य-न्तानि षड् देवस्य नामानि । द्वितीये चत्वारि । तथा तृतीये । चतुर्थे त्रयोदश । महते देवायेति महादेवपदमेव व्यस्तमुक्तम् । पश्चवादिषु त्रिषु द्वे । अष्टमे षद् । नवमे पश्च। दशमे द्वे। तथैकादशे। द्वादशे षट्। त्रयोदशे द्वे। इति षट्पश्चाः शहेवनामानि । एभिर्मन्त्रैस्तर्पणमनुसवनम् ॥ १२ ॥

एतदेवाऽऽदित्योपस्थानम् ॥ १३ ॥

आदित्य उपस्थीयते येन तदादित्योपस्थानम् । एतेन कुत्स्त्रेन मन्त्रे-

णाऽऽदित्य उपस्थेय इत्युक्तं भवति । एतद्व्यस्यनं भत्यस्य् ! सक्वदिः त्यन्ये । पृथायोगकरणात् । अन्यथाऽथोहकत्रप्रामादित्यीपस्थानं कित्येक्रमेव योगमकरिष्यत् ॥ १३ ॥

#### एता एवाऽऽज्याहुतयः ॥ १४ ॥

् एता इति यन्त्रमापे परामुश्चति । एतच्छब्दस्याऽऽह्नतिसामानाधिकर्-ण्यारस्रीलिङ्गता । एतेरेव त्रयोदशिभर्मन्त्रेराज्यसपि होतव्यविन्युक्तं अवति । तत्र " जुहोतिचोदना स्वाहाकारपदाना " इति स्वाहाकारान्तेहाँगः प्रत्यहं सकृत्कर्तव्यः ॥ १४ ॥

> द्वादशरात्रम्यान्ते चरुं श्रवियत्वेताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्॥ १५॥

एवमुक्तिन भकारेण द्वादशात्रं नीत्वा तत्त्वे त्रयोदशेऽहाने मृह्योक्तन मार्गेण चहं अपिरवैताभ्यो बह्यमाणाभ्यः देवनाभ्यो जहुयान् ॥ १५ ॥

ता आह--

असपे स्वाहा सोमाय स्वाहाऽशीषीयाभ्यागिः ज्ञा-शिभ्यामिनद्वाय विश्वेभयो देनेभयो ब्रह्मणे प्रजापनयेऽ-भये स्विष्टका इति ॥ १६ ॥

स्विष्टकृता सह नवाऽऽहुतयः । द्विः स्वाहाकारपाठोऽनुपङ्गावकारद्वीवार्थः । सर्वे एवं स्वाहाकाशन्ताः [इत्यर्थः ]॥ १६॥

तनो बाह्यपतर्पणम् ॥ १७ ॥

ततो होमान्दनतरं ब्राह्मणास्तर्पयितच्या योजनादिभिः । दुःचीन्यन्त्रवनः सर्वकृत्येषु भोजयेदित्यापस्तस्यः॥ १७॥

एतेनैबातिकच्छो व्याख्यातः॥ १८ ॥

स्पष्टम् ॥ १८॥ यस्त्वस्य विशेषस्त्वाइ--

यावत्सळदाददीत तावदश्रीयात्॥ १९॥ एकेन पाणिना यावत्सक्षदादातुं शक्तुयात्तावदेवाश्रीयात् । इजिन्यं दिवा नक्तमयाचितमुपवास इति विशेषाः स्थिता एव । अत्र मनुः---

एकैकं ग्रासमश्रीयात्त्रयहाणि त्रीणि पूर्ववत्। त्रयहं चोपवसेदल्स्यमिति क्रुच्छः स उच्यते॥ । १८॥

अञ्मक्षस्तृतीयः स कच्छ्रातिकच्छः॥ २०॥

पूर्वोक्तं के बोजनका छेषु के बल हुदक मेत्र पिबत्स एव तृतीयः इन्छाः तिकुन्छ्ये नाम बेदितव्यः । अजीपवासिदनेष्वाचयनं व्यतिरेकेणोदक्रपानमपि न भवति । त एते त्रयः कुन्छ्य जक्ताः ॥ २०॥

तेषु ---

प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कर्मण्यो भवति ॥ २३ ॥

प्रथमं शाजापत्यं चरित्वा श्रुचिः ' संघ्याहीनोऽश्रुचिनित्यमनहेः सर्वकर्मगु' इत्यादिला विहिताकरणिनियित्तन दोषेण हीनः। पूतः प्रतिषिद्धाचरणजन्ये '
नाधमेण रहितः। कर्मण्यः कर्मसु योग्यश्च भवति। कर्मण्य इति वचनाद्म ।
ज्ञानदोपस्यापि कृच्छानुष्ठानादेवानादिष्ठेषु कर्मसु योग्यतेति ज्ञाप्यते ॥ २१ ॥

द्वितीयं चरित्वा पत्किचिदन्यनमहापात-केश्यः पापं कुरुते तस्मात्ममुच्यते ॥ २२ ॥

द्विती यमितकुच्छ्रं चरित्वा महापातकव्यतिरिक्तैः पापैर्पुच्यते ॥ २२ ॥

तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते ॥ २३ ॥

तृती यं कुच्छातिकुच्छ्रं चित्वा सर्वस्मान्यद्वापातकाद्रप्येनसोऽनिभसंधिकुः सान्ध्रच्यते ॥ २३ ॥

एवं व्यक्तानां फछतुक्त्या समस्तानामाई—

अथैतांस्वीन्छच्छांव्यरित्या सर्वेषु वेदेषु स्नाती भवति सर्वेरेवेद्वीती भवति ॥ २४ ॥

थ एतांस्त्रीन्कु च्छ्रानव्यवधानेनानु िष्ठाति तस्य सर्वान्वेदानघीत्य स्नातस्य यस्फलं तन्तुरुषं फलं भवति । सर्वेषां देवानां लोका जितास्तेन ॥ २४ ॥

अथ विदुषः मर्शसा-

# यश्चैवं वेद [यश्चैवं वेद]॥ २५॥

यश्चैतान्कु च्छ्रान्स्व रूपेणेतिकर्तव्यतया फलेन विजानाति सोऽपि सर्वेषु वेदेषु स्तातो भवति । सर्वेदेवैद्गीतो भवति । एवं ज्ञानं पशस्तिमत्यर्थः । दिए-क्तिरुक्तार्था ।। २५॥

# इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयत्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

#### अथ नवमोऽध्यायः।

#### अथातश्चाः द्वागणम् ॥ १ ॥

पूर्वबद्घ्याख्येयम् । चन्द्रवाप्तिनिमित्तभूतं कर्म चान्द्रायणम् । तथा चानते बक्ष्यति-चन्द्रमसः सलोकतामाभोतीति ॥ १ ॥

तस्योक्तो विधिः छच्छे ॥ २ ॥

तिहेदहनीत्यादिको यो त्रिधिः क्रन्छ् उक्तः स चान्द्रायणस्यापि द्रष्टुव्यः ॥ २ ॥

यस्तु विशेषः स उच्यते—

#### वपनं व्रतं चरेत्।। ३॥

व्रतमिति शयश्चित्तमाइ। ' एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतेराविष्क्रतेनसः ' इत्यादी दर्शनात्। यदि प्रायिश्वतार्थे चान्द्रायणं क्रियते तदा वपनमाप कर्तव्यम् । अविशेषेऽपि धुरुषाणामेव । तदेव स्त्रियाः केशवपनवर्जमिति बौधा-यनस्मरणम् । चान्द्रायणे वपनविधानात्कुच्छ्रे प्रायश्चित्तार्थेऽपि न भवति । व्रतं चरेदि।ति वचनाददृष्टार्थे कर्मण्यतार्थे च चान्द्रायणे न वपनम् ॥ ३ ॥

# श्वोभूतां पौर्णमासीमुपवसेत् ॥ ४ ॥

थः पौर्णमाश्री भिवतेत्यवगम्य पूर्वेद्युश्चतुर्दश्यामुपवसेत् । उपवासो भोजः नकोपः ॥ ४ ॥

आप्यायस्य सं ते पर्यांसि नुवो नव इति चैता-भिस्तर्पणमाज्यहोमा हविषश्चानुमन्त्रणमुपस्थानं चन्द्रमसः॥ ५॥

आप्यायस्वेत्यादिभिर्मन्त्रैस्तर्पणादीनि चत्वारि कर्माणि कर्तव्यानि । वैष-म्याद्यथासंख्यं न भवति । तत्र तर्पणहोमी प्रतिमन्त्रं भवतः । अनुमन्त्रणमुपः स्थानं च समुचयेन् । कुच्छ्रविध्यतिदेशाद्रीद्रेण य उदकतर्पणादयः प्राप्तास्तेषां च समुचय इत्येके । उपदिष्टेरितिदिष्टानां बाध इत्यन्ये ॥ ५ ॥

# यदेवा देवहेडनिमिति चतसृभिर्जुहुयात्॥ ६॥

यदेवा देवहेडनमित्यनुवाक आदितश्रतस्मिर्ऋग्भिरनादेशादाज्यं जुहुयात्। पूर्वीभिस्तिसृभिश्रेति सप्ताऽऽज्याहुतयः ॥ ६ ॥

#### देवस्रतस्येति चान्ते समिद्धिः॥ ७॥

आज्यहोमान्ते देवकृतस्येत्यादिभिः पूर्वोक्तैरष्टभिर्मन्त्रैः समिद्धिर्होमः कर्तव्यः। उपदेशक्रमादेव सिद्धेऽन्तग्रहणं प्राप्तानुवादः। अन्ये पुनश्चान्द्रायणान्त इति व्याचक्षते । तेषां चज्ञब्दो न संगच्छते ॥ ७ ॥

> \*ॐ भूर्भुव: स्वस्तप: सत्यं यश: श्रीक्रगिंडीज-रेतेजो वर्चः पुरुषो धर्मः शिव इत्येतैश्रीसानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा ॥ ८ ॥

मणवादयः पश्चदश मन्त्रास्तेषामेकैकेन मन्त्रेणैकैकस्य ग्रासस्य मनसाऽनुमः न्त्रणं कर्तव्यम् । अनुमन्त्रणक्रमेण भोजनम् । यदा तु न्यूना ग्रासास्तदा यावद्भाः समादितो मञ्जा प्राह्याः। अन्ततो लुप्यन्ते । ब्रासानुमन्त्रणमिति वचनानैते भोजनमन्त्राः । ततश्च पाणाहुतिमन्त्राणामनिवृत्तिः।यदा चत्वारी ग्रासास्तदा द्वाभ्यां पूर्वे यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वी यदा द्वी द्वाभ्यां पूर्वमुत्तरं त्रिभिः। सर्वेरेकम् । हविषश्चानुपन्त्रणमिति पूर्वोक्तमिह तु ग्रासानुपन्त्रणमिति पाणाहुः

<sup>\*</sup> मुद्रितयाइवल्क्यस्मृतौ तु—ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ सत्यं तथा च ॐ तपः ॐ बुरुष इति पाठान्तरं देर्यते ।

९ क. ख. घ. °त्यं श्री° । २ क. ख. घ. °स्तेजः पु°।

तिमन्त्राश्च स्थिताः । तत्र प्रयोगः-सर्वे भोज्यं पात्रे निधःयाऽऽप्यायस्वेत्याः दिभिरनुमन्त्रय ग्रासान्कृत्वा प्रणवादिभिः क्रमेणानुमन्त्रय प्राणाहुतीः कृत्वा प्राश्नीयादिति ॥ ८ ॥

### नमः स्वाहेति वा सर्वान् ॥ ९ ॥

अथवा सर्वानेव ग्रासाल्याः स्वाहेत्यनुमन्त्रयेत् । नमः स्वाहेत्यनयोविंकः स्पः । समुदितो मन्त्र इत्यन्ये ॥ ९ ॥

### श्रासप्रमाणमास्याविकारेण ॥ १०॥

यावत्त्रमाणे प्रासे प्रस्यमान आस्यमविकृतं भवति तावत्तस्य श्रमाणम् ॥ १० ॥

> चरनैक्षतकुकणयावकशाकपयोदिधवृतमूलफलोद-कानि हवींच्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि ॥ ११ ॥

हविष्यैरपकारियतो नवस्वावितो विश्वदक्षिद्धौदनश्ररः। वैक्षं ब्रह्मचारिणा शिष्यादिना स्वयमानी तम्। गृहस्थस्य भिक्षाचरणनिषेषात्। चूर्णीकृता छाजाः सक्तवः। कणाः फल्लीकरणःनि । यावकः पूर्वग्रकः । अन्यानि प्रसिद्धानि । द्वादशैतानि हवीं षि । तेषु च पूर्वस्मात्पूर्वस्यादुत्तरमुत्तरं मश्चरतम् । तत्र द्रवाणां पत्रपुटादिना ग्रासकत्पना । तपासि चैन:स गुरुषु गुरुणि छघूनि ॥ ११ ॥

> पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासान्भुकत्वैकापचयेनापर-पक्षमश्रीयात्।। १२॥

एवं चतुर्दश्यामुपोष्यापरेद्युः पश्चदश्यां पश्चद्शः ग्रासानशित्वा ततः परमेकापचयेन द्विवचने सत्यर्थः स्पष्टो भवति प्रत्यहमेकैकापचयेनेति सर्वमेवापरपक्षमश्रीयात् । तिथिहासे क्रमपाप्ते नवभीभोजने यदा प्रातः पश्च नाड्यो नवमी, अपरेद्युश्च दश्चमी नास्ति तदा पूर्वेद्युरागतायामेव नवस्यां नव ग्रासान्ध्रकत्वाऽपरेद्युरेकादशीप्राप्तानेकादश ग्रासान्धुङ्कीत । दश-मिशिप्तामानां दक्ष्मासानां छोपः। एवं तिथिवृद्धावेकादक्षीग्रासे पाप्ते यदा पृद्धविंशतिनाडिका दिवा दशमी चतस्त्र एकादशी, अपरेद्यु रात्राविष कियत्य- प्यकादशी तदा पूर्वेद्यरेकादश्यां प्रनिविष्टाथामेकादश ग्रासान्भुक्तवाऽपरेद्युरिप तानेवैकादश भुद्धीत । तस्यापरेद्युद्दादशेति प्रयोगः ।

> यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । मासेनाश्चन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सस्रोकताम् ॥

इति मानवे चःन्द्रायणान्तरं विधीयते । न पुनरुपचयापचयरूप उक्ते चान्द्राः यणे पिण्डसंख्यानियमः । तथा च याज्ञवल्क्येन स्पष्टमुक्तम्—

> यथःकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैकेन भुझीत चान्द्रायणमथाणरम् ॥ इति ॥ १२ ॥

# अमाबास्यायामुपोष्येकोषचयेन पूर्वपक्षम् ॥ १३ ॥

एवमेकापचयेन ग्रस्यमानेषु चतुर्द्दशामेको ग्रासो भवति । अमावास्यायाः मुपवासः । अमावास्यायामुपोष्य पूर्दपक्षमितपद्यकः ग्रासमितित्वेकैकोपचयेनैकै । क्ष्रासबृद्ध्या कृत्स्नमेव पूर्वपक्षमश्रीयात् । पौर्णमास्यां पञ्चदश भवन्ति । तदेतत्तनुषध्यस्वात्पिपीलिकामध्यं चान्द्रायणस् ॥ १३॥

### विपरीतमेकेषाम् ॥ १४ ॥

एकेषामाचार्याणां मतेनेद्मेव दियानं विषरीतं भवति। अमावास्यायां मुपोद्येकोपचयेन पूर्वपक्षमित्रत्वा कृष्णमितपदमारभ्येकापचयेनापरपक्षमश्रीं याचतुर्दश्यामेको ग्रासो भवति। अमावास्यायामुपवासः। तदेतत्स्थूलमध्यत्वा- चवष्ट्यं चान्द्रायणम् ॥ १४ ॥

### एवं चान्झायणो मासः ॥ १५॥

एवं माससाध्यं चान्द्रायणं तद्योगादेष मासश्चान्द्रायणः। यद्यप्युक्ते प्रकारे पिपीलिकामध्ये द्वात्रिंकदहानि यवमध्ये चैकत्रिशक्षथाऽपि न वैकेनाक्षरेणेति न्यायेनैष मास इत्युक्तम् ॥ १५॥

एवमाप्त्वा विषाणो विषाणमा सर्वमेनी हन्ति ॥ १६ ॥ एवमेर्वविधं चान्द्रायणं सासमाप्त्वा माससाध्यमेतद्व्रतं कृत्वा विषाणो विहिताकरणजन्यपापहीनो भवति । विषाणा निषिद्धाचर- णभवपापहीनः । सर्वमेनो इन्ति यचान्यज्जनमान्तरार्जितं सूक्ष्ममेनस्तद्पि सर्वे इन्ति ॥ १६॥

द्वितीयमाप्त्वा दश पूर्वान्दश परानात्मानं चैकविंशं पङ्क्तिं च पुनाति ॥ १७ ॥

द्वावाप्त्वेति वक्तव्ये द्वितीयमिति वचनं नैरन्तर्यार्थे द्विनीयं मासं निरन्तरमाप्त्वेति । कथं पुनेनैरन्तर्यस्य संभवः । यावता पिपीलिकामध्ये श्वोभूतां
पौर्णमासीमुपवसोदित्युक्तं पौर्णमास्यां पश्चद्द्या ग्रासान्भुक्त्वोति च तथाऽमाः
वास्यायामुपोष्यैकैकोपचयेन पूर्वपक्षमश्चीयादिति तद्द्वितीयपौर्णमास्यन्तः स
प्रयोगः । तदनन्तरं द्वितीयस्याऽऽरम्भे चतुर्दश्यामुपवासः । पश्चद्द्यां
पश्चद्द्या ग्रासानिति च नोपपद्यते । तस्मादेवभन्न वक्तव्यम्—नात्र द्वयोः
श्चान्द्रायणयोविधानम् । किं तिहि । मासद्वयसाध्यमेकं चान्द्रायणम् । तस्यैष फलः
विधिः । तस्याऽऽदौ चतुर्दश्यामुपवासस्तृतीये पौर्णमास्यन्तश्च प्रयोगः । मध्ये
पथोक्तम् । द्वितीया च पौर्णमासी तन्त्रेण प्रथमस्यान्त्या द्वितीयस्थाऽऽद्या ।
एवं यवमध्ये द्वितीयाऽमावास्या। एनेन संवत्सरं चाऽऽप्त्वेति व्याख्यातम्॥७ः।

संवत्तरं चाऽऽप्त्वा चन्द्रभसः सलोकतामामोति सलोकतामामोति॥१८॥

यस्तु संवत्सरमन्यवधानेन चान्द्रायणव्रतं चरति स चन्द्रमसः सालो-नयमामोति । द्विरुक्तिन्योख्याता । अत्र मनुः —-

> अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यांदिने स्थिते । नियतात्मा इविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ चतुरः पातरश्रीयाद्द्रिजः पिण्डान्समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरन् ॥ इति ।

यथाकथंचित्पिण्डानामिति च ॥ १८ ॥

इति श्रीगौतभीयवृत्तौ हरदत्ताविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ने नवमे। ऽध्यायः ॥ ९ ॥

#### अथ दशमोऽध्यायः।

#### अथ दायविभागः—

# ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन् ॥ १ ॥

अर्ध्व पितुः पितिर मृते तदीयं रिक्थं स्वगृहक्षेत्रदासगवाश्वस्वर्णादिकं पुत्रा भजेरन्पुत्रास्तत्र भागिनः । पुत्राणां तत्स्वामित्वमित्युक्तं भवति । अर्ध्व पितुरिति वचनाज्जीवति तस्मिन्न तत्र पुत्राणां स्वाम्यम् । तथा च मनुः-

> अर्ध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य भातरः सह । भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ इति ।

पितृशब्दस्य संबिन्धशब्दत्वादेव सिद्धे पुत्रग्रहणं नियमार्थम् । तेन पितुरुध्वै विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेदित्यादिवचनजातंपाचार्यस्याभिमतं न भवति । पुत्रा एवं सर्वे धनादिकं गृहीत्वा मातरं यथावद्रक्षेयुरिति मन्यते । श्रूयते च--तस्मात्स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादा इति । मनुर्प्याह--

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।
पुत्रास्तु स्थिवरीभावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति ॥ इति । ॥ १ ॥
निवृत्ते रजिस मातुर्जीविति चेच्छिति ॥ २ ॥

अथवा जीवत्यपि पितिर पुत्रा रिक्यं भजेरिक्षति । इच्छिति सिति । तदनुः क्रियेत्यथाः । तस्य कालः —

निवृत्ते रजिस मातुः। उपरतरजस्कायां निवृत्तपसवायामित्युक्तं भवति॥२॥

सर्वं वा पूर्वजस्वेतरान्विभृयात्पितृवत् ॥ ३ ॥

ज्येष्ठ एव सर्वे धनं स्वीकृत्य मृहीत्वेतरान्कनिष्ठान्विभृयात् । तेऽपि तस्मिन्पुत्रवद्धजेरन् ॥ ३ ॥

विभागे तु धर्मवृद्धिः ॥ ४ ॥

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदेवं ज्येष्ठ एव बिभृयादिति । यदुक्तं वि. भाग एव ज्यायान्यतस्तत्र धर्मद्वाद्धिः । यथाऽऽह बृहस्पतिः— एकपावेन बसर्वा पितृदेवदिजार्चनम् । एकं भवेदिभक्तानां तदेव स्याद्गृहे गृहे ॥ ४ ॥

अधुना पितुरूर्ध्व जीवति च तस्मिन्विभागपकारमाह —

विंशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोदयुको रथो गोंवृषः ॥ ५ ॥

सर्वस्मात्वितृधनाद्विंशतित्मो भागः, विथुनं गवादिषु स्रीपुंसयोधुग्यम् । उभयतोदन्ता अश्वाश्वतरगर्दभारतेषामन्यतदाभ्यां युक्तो रथः, गोहपः पुंगतः। अयमुद्धारो उयेष्ठस्य ॥ ५ ॥

काणखोरकूटवणेटा मध्यमस्यानेकाश्चेत् ॥ ६ ॥

काण एकनेत्रः। विकलाङ्ग इति यावत्। खोरो दृद्धः। खोट इति पाठे विकलगदः। कूटः शृङ्गहीनः। वणेटो विकलवालिधः। गवान्वादिषु य एवंरूपः स मध्यमस्योद्धारः । स च काणादिध्यानेको भवति । इतरेणामप्यस्ति चोदीति॥ ६॥

अविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैकं यवीयसः ॥ ७॥

अविरूणीयुः । जातावेकवचनम् । यावन्तोऽवयः । एकस्य चतुष्पदां चैकैक" मित्येव सिद्धत्वात् । अपर आह — यद्यपि पितुरेक एवाविस्तथाऽपि स यवीयसः । चतुष्पदां चैकैकिमिति तु बहुविषयिमिति । धान्यं बीह्यादि । अय आयसं दात्रादि । धान्यमयश्चोति धान्यायसी । एतदुभयं यावतिंकचिद्. गृहे । गृहं यत्राऽऽस्यते । अनः शकटं युक्तं वाह्याभ्याम् । चतुष्पदां च गवा. दीनामेकिमिष्टं गृह्णीयात् । अयं कनीयसं उद्धारः । अयं च सर्वकनीयसः । इतरेषामुद्धारो यो मध्यमस्य ॥ ७॥

### समधा चेतरत्सर्वम् ॥ ८ ॥

इतरदुद्धतिशिष्टं सर्वे समधा गृह्णीयुः। समित्यर्थः । द्विधा बहुधेत्यादौ दृष्टो धामत्ययः मयुक्तः ॥ ८ ॥

एकैकं वा धनरूपं काम्यं पूर्वः पूर्वो लभते ॥ ९ ॥ करपान्तरेषु बहुषु क्षेत्रादिष्वेकैकं धनक्षं ज्येष्ठानुपूर्व्याद्गृह्णीयुः । काम्यं यस्य यदिष्टं स तद्गृहीयादिति । सर्वेष्विष्टं ज्येष्ठस्तद्रहितेष्विष्टमनन्तर् इति । अयसुद्धारः सर्वेषाम् ॥ ९ ॥

अत्रैव पशुषु विशेषः —

### दशकं पश्चनाम् ॥ १०॥

दशावयवा अस्य दशकः। पश्नां गवादीनां वध्ये दशकं दशकं पूर्वी लभते न त्वेकिमिति॥ १०॥

अस्यापवादः--

### नैकशफदिपदास् ॥ ११ ॥

एक श्रफानामश्वादीनां द्विपदां दास्यादीनां च दशकं न गृह्णीयुः। किंतु पूर्वीक्तमैकैक भेवति । द्विपदानामिति पाठे पादशब्देन समानार्थः पदशब्दः। एवमक मातृकाणां सीद्धारो विभाग उक्तः॥ ११॥

अथानेकमातृकाणामाह-

#### कषभोऽधिको ज्येष्ठस्य ॥ १२ ॥

उत्तरसूत्रे जैशिनेयस्येति वयनाद्यं ज्येष्ठः कानिष्ठिनेयः । यदि कनीयस्याः पुत्रो भवति तदा तस्य ऋषभ उद्धारः । समयन्यत् ॥ १२ ॥

### क्रपभषोडशा ज्यैष्ठिनेयस्य ॥ १३ ॥

ज्येष्ठस्येति वर्तते। ज्येष्ठायाः पुत्रश्च भवति यो ज्येष्ठश्च भवति तस्य पश्चदश् गाव ऋषभश्चेक उद्धारः । सममन्यत् ॥ १३ ॥

अथ त्रदपमोऽधिको ज्येष्टस्येत्यस्यापवादः —

#### समधा वाडजैंबिष्ठेनेयेन यवीयसाम् ॥ १४ ॥

डयेष्ठस्येति वर्तते । तचाडयेष्टिनेयेनेत्यनेन सामानाधिकरण्याचृतियान्तं संपद्यते । अडयेष्टिनेयेन किन्छायां जातेन डयेष्टेन सह यवीयसां डयेष्टिनेनुं यानां समो वा विभागः । एकस्य जन्मतो डयेष्टद्यमन्येषां मातृत इति ॥१४॥

# प्रतिमातृ वा स्वस्ववर्गे भागविशेषः ॥ १५॥

विंशतिभागी ड्येष्ट्रस्येत्यादिये उक्ती भागविशेषः स प्रतिमातृ वा स्वे स्वे वर्गे विशेषः कर्तव्यः । एतदुक्तं भवति—यावत्यो मातरः पुत्रवः त्यस्तावता विभक्ते धन एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषां भागानेकीक्रत्य तत्र तत्र वर्गे यो यो ज्येष्ठस्तस्य विंशतिभागों ज्येष्ठस्येत्यादिभागविशेष इति । एवं पुत्रवतो विभाग उक्तः ॥ १५॥

अथापुत्रस्याऽऽह-

पितोत्सु जे पुत्रिकामनपत्योऽभिं प्रजापतिं चेष्ट्वाऽस्मदर्थमपत्यमिति संवाद्य ॥ १६ ॥

विता नाम ताम्रुत्सृजेद्द्यात् । भाविसंज्ञानिर्देशोऽयम् । यथा यूपं छिन-त्तीति । पुत्रिकां भविष्यन्तीं दुहितरमनपत्योऽपुत्रोऽप्तिं भजापतिं चेष्टाऽमये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेत्याज्यभागानन्तरमौपासन आज्येन हुत्वाऽस्मद्रथमपः त्यिमिति संवाद्य यस्मै ददाति तेन संवादं कारियत्वा । तत्र प्रकारो विसिष्ठेन द्शितः--

> अभ्रातृकां पदास्यामि तुभ्यं कन्यामळंकृताम् । अस्यां जिनष्यते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥

एवं दत्ता सा पुत्रिका तस्यां जातो मातामहस्यैव पुत्रो नोत्पाद्यितः। अत एव मनुः—

> मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः। द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ इति ।

एं सर्वे गर्भाः पुत्रिकाऽप्येषा पितुः पुत्रप्रतिनिधिः । ' ईवे प्रतिकृती ? संज्ञायां किनति । सैव च रिक्थग्राहिणी । तथा च मनुः---

पुत्रिकायां कृतायां तु यादि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ इति ।

गोत्रमपि तस्याः पितुरेव गोत्रम् । भर्तुन्तु केवछं धर्मेषु सहचारिणी रतिफला च । पुत्रार्थे तु विवाहान्तरं कर्तव्यं स्वकुलसंतानार्थमन्यथा द्योषः ॥ १६ ॥

अभिसंधिमात्रात्पु त्रिकेत्येकेषाम् ॥ १७ ॥

एके मन्यन्ते प्रदानसमये पितुर्योऽभिस्धि।रियं मे पुत्रिकाऽस्तिवाते तायः न्मात्रकादेव दुहिता पुत्रिका भवति न होमसंवादनाद्यपेक्षाति ॥ १७॥

१ (पा॰ सू॰ ५।३।९६)।

ततश्र-

तत्संशयान्नोपयच्छेदभ्रातृकाम् ॥ १८ ॥

तत्संशयादिभसंधिसंशयात्पुत्रिकासंशयाद्या । मनुरप्याह—

यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ इति ॥ १८ ॥

पिण्डगोत्रिषसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्री वाडनपत्यस्य ॥ १९॥

यस्य पुतिकारूपमप्यपत्यं नाहित सोऽनपत्यः। तस्य रिक्यं पिण्डादिसंबन्धाः भजेरन्स्री वा। पिण्डसंबन्धाः सिपण्डाः। गोत्रसंबन्धाः सगोत्राः। हारीतस्य हारीत इतिवत् । ऋषिसंबन्धाः समानप्रवरा हिरतकुत्सिपिशङ्गशङ्खदर्भहैमगवाः परस्परम् । एवमन्यत्रापि । तत्र सिपण्डाद्याः प्रत्यासित्तिक्रमेण गृह्णीयुः। तथा चाऽऽपस्तम्वः—पुत्राभावे यः पत्यासन्धः सिपण्ड इति । तद्यथा—पिता माता च सोदर्थस्तत्पुत्रा भिन्नोदरा भ्रातरस्तत्पुत्राः पितृव्य इत्यादि । सिपण्डाभावे सगोत्रास्तद्भावे सगानप्रवराः। स्त्री तु सर्वैः सगोत्रादिभिः समुचीयते । यदा सिपण्डादयो गृह्णन्ति तदा तैः सह पत्यप्येक्रमंशं हरेत् । तथा—

वितुरूर्ध्व विभूजतां माताऽष्यंशं समं हरेत् ! इति !

अत एव स्त्री पृथङ्निर्दिष्टा । सिपण्डादयः समानेन । पत्नीदायस्त्वाचा-यैस्य पक्षे न भवति । मनुरिप---

निरिन्द्रिया अदायादा स्त्रियो निरयमिति स्थितिः । इति । अत्र सिरण्डाद्यभावे वृहस्पतिः—

> अन्यत्र ब्राह्मणारिक तु राजा धर्मपरायणः। तत्त्वीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्प्रतः॥ अन्नार्थे लण्डुलपर्थमपराह्ने तु सेन्धनम्। घसनं त्रिपणक्रीतं देयमेकं त्रिमासतः॥ एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधिनाऽशनम्। इति।

तदेवं मञ्जूबृहस्पतिभ्यां पत्नीदायस्यात्यन्ताभाव उक्तः। याज्ञवल्क्येन तु पत्नीदायः स उक्तः-पत्नी दुहितस्थेत्यादि । अत्र व्यासः—

द्विसहस्रपणो दायः पत्न्यै देयो धनस्य तु । यच भन्नी धनं दत्तं सा यथाकाममाप्नुयात् ॥ इति ।

आचार्येण तु सपिण्डादिसमांशग्रहणमुक्तम् । तत्र सर्वमेव धनं सपिण्डाद्या यृहीत्वा स्त्रियो यावजीवं रक्षेयुरिति ग्रुख्यः कल्पः । तदसंभवेऽशनवसनयोः पर्याप्तं धनक्षेत्रादिकमंशत्वेन व्यपोह्य शेषं ग्रुह्णीयुः। तथा च बृहस्पतिना पत्नीदायं प्रतिषिध्यान्त उक्तम्-

> वसनस्याशनस्यैव तथैव रजतस्य च। त्रयं व्यपोह्य तिच्छष्टं दायादानां प्रकल्पयेत् ॥ धूमावसारिकं द्रव्यं सहायास्तानतः पुरा। तथैवाजनवासां सि विगणय्य धने मृता ॥ इति ॥ १९ ॥

### बीनं वा लिप्सेत ॥ २०॥

अथवा सी संिण्डादिभ्यो बीजं लिक्सेत । अपत्यमुत्पाद्येदित्युकं भवति । अस्मिन्पक्षे तु न सपिण्डाद्या धनं गृह्णीयुरेण्यनोऽपत्यस्यार्थाय रक्षेयुः ॥२०॥

अश्मिनपक्षे विशेषः —

### देवरवत्यामन्यजातमभागम् ॥ २१ ॥

देवरे विद्यमाने यद्यन्यतो बीजं छिप्सेत ततस्तस्यां जातमपत्यमभागं भागराइतम् । न तस्य धनग्रहणमास्ति । असति तु देवरेऽन्यतो जातमप्यपत्यं सभागमेव ॥ २१ ॥

# स्रीधनं हिंदिगणमभनानाममानिष्ठितानां च ॥ २२॥

पितृपातृसुतभातृदत्तमध्यग्न्युपात्तम् । आधिवेदनिकाद्यं च कीधनं परिकीर्तितात्।। इति याज्ञवलक्यः।

तस्त्रीधर्न तस्यां मृताया दृहितृषायप्रतानां भवति । यदि सर्वा अपि प्रता अमितिष्ठितानां भवति । भचान् प्रितिष्ठताः काश्चित्काश्चिद्मतिष्ठिताः । प्रतापत्ता-समनायेऽभत्ता गृह्णाति । भतिष्ठिषाभांतेष्ठितासमवायेऽनतिष्ठिता गृह्णाति । यदा प्रसूतादिधनं तदा सर्वासां अवति । एषा मातु उर्ध्व जीवन्त्यां पितृकु-छलब्धस्य स्त्रीयनस्य गातिः । तथा च भनुः—मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारी-भाग एव सः।

वसिष्ठश्र—मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभन्नेरिन्निति । यतु शङ्कालिखिताभ्याः मुक्तम्-समं सर्वे सोदर्या मातृकं द्रव्यमहीः स्त्रीकुमार्यश्रोति । तद्भतृकुललब्धेः मत्तासु दुहितृषु । तत्र प्रताविषये प्रभूततमे यानवस्—

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोद्राः।
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः॥
यास्त्वासां ग्युदुहितरस्तासामपि यथाईनः।
मातामह्या धनार्तिकचित्मदेयं भीतिपूर्वकम्॥ इति।

तत्रैवाल्पे धने बाहस्पत्यम् —

स्त्रीधनं तदपत्यानां दुहितॄणां तदाशिनी । अवता चेत्समूढा सा लभेत तु समातृकम् ॥ इति ॥ २२ ॥ भगिनीशुल्कः सोदर्याणासृध्वं मातुः ॥ २३ ॥

भगिनीपदाननिधित्तं पित्रा यहहीतं द्रव्यमासुरार्षविवाहयोस्तिस्मन्धते तस्या भगिन्या एव सोदर्या भ्रातरस्तेषां भवति । तहः मातुरूर्धं जीवन्त्यां मातारि तस्या एव न तु मृतस्य पितुरेतत्स्विधिते । तत्र ये भागिनो भिन्नोद्रम् भ्रातरो मातृसपत्नी चेति ते सर्वेऽशं न गृह्णीयुरिति । यत्र विवाहसमये भर्ताः दिकुलेन भगिन्याद्ये दत्तमाभरणक्षेत्रादिकं तत्तस्या एव । मृतायां च तस्यामः प्रजिस याज्ञवल्ययेनोक्तम्—

बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवासयुः ॥

येन यदत्तं स तद्वासुयादिति । सत्यां तु प्रजायां सैव गृहीया-

पूर्व चैके ॥ २४ ॥

प्रागिष मातुर्भरणाद्धगिनीशुल्कं सोदर्याणां भवतीरथेके मन्यन्ते । तस्या नृत्तापेक्षो विकल्पः ॥ २४ ॥

असंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य ॥ २५ ॥

असंसृष्टिनो विभक्तभातरः। विभक्तव्यो विभागः। असंसृष्टिनां विभाग् गोऽसंसृष्टिविभागः। प्रेतानामित्येतदुपमर्जनीभूतानामण्यसंसृष्टिनां विशेषणध् । अनपत्यस्य चेति वर्तते। असंसृष्टिना जिभक्तानामनपत्यानां भ्रातृणां भेतानां यो विभागो विभक्तव्यो धनादिः स व्यष्ट्रस्य भ्रातुर्भवति नेतर्षां भ्रातॄणां

नापि पत्न्या न च पित्रोरित्याचार्यस्य पक्षः । तथा च शङ्कालिखितपैठीः नश्री-अपुत्रस्य स्वयीतस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे मातापितरौ हरेतां पत्नी वा ज्येष्ठा सगोत्रशिष्यस्य ब्रह्मचारिणश्रेति । मनुस्तु---

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च । इति । देवलथ-ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्सहोद्राः।

> सकुल्या दुहिता बाऽपि भ्रियमाणः पिताऽपि च ॥ इति ॥२५। संसृष्टिनि प्रेते संसृष्टी रिक्थभाक् ॥ २६ ॥

भ्रात्रादिभिः संसृष्टं धनं यस्य स संसृष्टी साधारणधनोऽविभक्तो विभज्य संमृष्ट्रथ ।

> विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संवसेत्। पितृव्येणाथवा पीत्या स तत्मंसृष्ट उच्यते ॥

इति बाईस्पत्ये दर्शनात्। अनपत्यस्येति वर्तते। संसृष्टी(ष्टिमी)त्यनपत्ये पेते तस्य रिक्थं संस्ष्टी भजेत्। तत्रापि सोदर्येणासीर्येण च संस्र्ष्टे सोदर्ये(यी) भजेत्। सोदरस्य तु सोदर इति याज्ञवलक्यद्र्शनात् । तदेवं विभक्ते भ्रातर्यनपत्ये मृते तद्धनं ज्येष्टस्य । असति ज्येष्ट इतरेयां भ्रातृणाम् । अविभक्ते तु मृते तदंशः सर्वेषां भ्रातृणामिति ॥ २६ ॥

### विभक्तजः पित्रवसेव ॥ २७ ॥

यस्तु विभागाद्ध्वे जातः पुत्रस्तस्यामन्यस्यां वा भार्यायां स पित्रयमेव गृह्वीयात् । विभागादृष्ट्ये पित्रा यद्जितं विभागकाले वा गृहीतं तदेव भजे दल्पं प्रभूतं वा । अत्र बृहस्पतिः---

> पुत्रैः सह विभक्तेन धित्रा यत्स्वयमार्जितम् । विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ इति ।

यदा तु पितुर्न किंचिद्स्ति तदा वैष्णवम्-पितृविभक्ता विभागोत्तरोत्प भस्य भागं दद्युरिति।

याज्ञल्कयोऽप्याह--

विभक्तेषु सुतो जातः सवणीयां विभागभाक्। दूत्रयाद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात् ॥ इति । अत्र मनुनारदी-

अर्ध्व विभागाज्जातस्तु विषयोव हरेद्धनम् । संस्रष्टास्तेन वा येऽस्य विषजेत स तैः सह ॥ इति ॥ २७ ॥ स्वयमर्जितमवैद्यभ्यो वैद्यः कामं न दद्यात् ॥ २८ ॥

विद्यामधीत इति वैद्यः। स्वयमर्जितं विद्यारहितेभ्यो भ्रातुभ्यः कामं न दद्यात्। अदानेऽपि न प्रत्यवायो दाने त्वभ्युदय इति ॥ २८॥

अवैद्याः समं विभंजरन् ॥ २९ ॥

यदा तु सर्वे भ्रातरो मूर्खाः कृष्यादिनोपार्जयेयुस्तदा समं विभजेरन् । वैद्येनापि कृष्यादिना यदर्जितं न विद्यया छब्धं यदि पितृद्रव्याविरोधि तत्रं साम्यमेव । तत्र सूत्रद्वयमपि चैतद्भ्रातृविषयमेव । पितरि तु जीवति विदुषाऽ विदुषा वाऽविभक्तेनार्जितं पितुरेव ।

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छिन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम् ॥ इति मनुः ॥ २९ ॥ आचार्येण पुत्रा तिक्यं भजेरिक्तत्युक्तं तत्रौरसा एव पुत्रा इति संपत्ययो मा भूदित्याह—

पुत्रा औ्रसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धा रिक्थ-

भाजः ॥ ३० ॥

औरसो धर्मपत्नीजः। अत्र याज्ञबल्कयः-

अपुत्रण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोर्ष्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति ।

अयमेवोत्पादियतुर्न वीजिनश्च भर्तुः। दत्तविषये वसिष्ठः--

न् ज्येष्ठं पुत्रं द्यात्मितिगृह्णीयाद्वा स हि संतानाय पूर्वेषाम् । न स्त्री पुत्रं द्यात्मितिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्वर्तुः । पुत्रं मितग्रहीष्यन्बन्ध्नाह्य राजानि चाऽऽवेद्य निवंशनस्य गध्ये व्याहृतिभिद्धत्वाऽद्र्रे बान्धवंसंनिकृष्टमेत्र मिति। स द्याः । कृत्रिमाविषये मनुः—

सद्दर्गं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविवर्जितम् । पुत्रं पुत्रगुणेयुक्तं स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यवित्। स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्पनः॥ मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं प्रतिगृह्णीयादपत्रिद्धस्तु स समृतः ॥ इति ।

पडेते रिक्थभाजः पुत्राः ॥ ३० ॥

कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तकीता गोत्रभाजः ॥ ३१ ॥

पितृवेदमानि कन्या तु यं पुत्रं जनयेदिह । तं कानीनं वदेवाम्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम् ॥ इति ।

अत्र वसिष्ठ:-अपत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः।

पौत्री मालामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरे छन्म् ॥ इति ।

याज्ञवल्कयः-कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो यतः ॥ इति ।

तत्रापत्तायामेव मृतायां मातामहस्य पुत्रः पत्रिः वा । ऊटारां नोतुः ।

अत्र एतः — या पर्भिणी संश्क्तियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती । बॅडुः य मधी धनति सहोह इति चोच्यते।। या पत्या वा पश्चिम्हा विषया या स्वयेष्ट्या । उत्पादयेतपुनभूत्या स पीनभेव उच्यते ॥

पुत्रिकापुत्रः पूर्वमेयोस्तः । मनुः--

मातापितृथिहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेद्यम्पै स्वयंद्रसम्तु स रमृतः ॥ क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मानापित्रीर्यमन्तिकात् । स क्रीतकः सुतस्तस्य सहजोऽलह्योऽपि वा ॥ इति ।

्र एते तु गोत्रभाजो गोत्रमेव केवलं भजन्ते न रिक्थमु । पूर्वे तु रिक्थभाजो गोत्रभाजश्रीरसेन सहाभिधानात् । सर्वे चैते सजातीयाः मै सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः ( इति याज्ञवल्क्यवचनात् ॥ ३१ ॥

# चतुर्थांशिन औरसायभावे ॥ ३२ ॥

अथवा नैते कानीनादयो न रिक्थभाजः किंतु चतुर्थाशिनः । पितृधनस्य चतुर्थमंशं भजेरन् । पूर्वोक्तानां पण्णामौरसादीनामभावे । भावे तु त एव भजेरन् । चतुर्थीशन्यतिरिक्तं च सिपण्डा गृह्णीयुः ।

पुतिका पुत्रस्यौरसाद्यभावेऽपि चतुर्थीशभावत्वमुक्तं तदपक्रष्टपुत्रिकापुत्रविषयम्। यो हीनवणीया भार्याया दुहितरं पुत्रिकां करोति तत्राप्यभिसंधिमात्रेण तत्पुत्र-विषयमित्यर्थः । अत्र मनुः—

> पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽतु जायते। समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्तियाः॥ इति। षष्ठं तु क्षेत्रजस्यां सं पदचात्पैतृकाद्धनात्। औरसो विभजन्दायं पिठ्यं पश्चममेव वा ॥ औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्यस्य भागिनौ । दशापरे तु क्रमशो गोत्रिक्यांशयागिनः ॥ इति च ।

अव दत्तपुत्रग्रहणानन्तरं विभिष्ठः -यस्पिश्चेत्यतिगृहीत औरसः पुत्र उत्पचते चतुर्थमामभागी स्यादिति। अत्र कात्यायनः--

> उत्पन्ने त्वीरसे पुत्रे तृतीयांशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः ॥ इति ।

अत्र बृहस्पति:-एक एबौरसः पित्र्ये धने स्वामी प्रकीर्तितः। तत्तुरुयः पुत्रिकापुत्रो भर्तव्यास्त्वपरे समृताः ॥ क्षेत्रजाद्याः सुतास्त्यन्ये पश्चषद्सप्तभागिनः ॥ इति ।

हारीत: - विभिज्ञिष्यमाण एकविंशं कानीनाय दद्याद्विंशं पौनर्भवायै. द्वामुष्यायणायाष्टादशं क्षेत्रजाय सप्तदशं पुत्रिकापुत्रायेतरानी. कोनविशं रसायेति ।

याज्ञवल्क्यो द्रादश पुत्राननुक्रम्थाऽऽह-

पिण्डद्वें।ऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः । इति । मनुर्वि-श्रेयसः श्रेयसोऽभावे यवीयान्स्क्थमहित । इति । नारदोऽपि--ऋमाद्ते पवर्तन्ते मृते पितरि तद्धने ।

ज्याप्यसो ज्यायसोऽभावे जघन्यस्तद्वाप्नुयात् ॥ इति । विसिष्ठोऽपि--यस्य तु पूर्वेषां च नः कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं हरेयुरिति।

अत्रीरसः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रनः कानीनो गुढीत्पन्नोऽपविद्धः सहोदः पौनभेवी दत्तः स्वयमुपागतः कृतकः क्रीत इति क्रमेण पुत्रानिधाय देवलः ---

एते द्वादश पुत्रास्तु संतत्यर्थमुदाहृताः ।
आत्मजाः परजाश्रेव लब्धा याद्यच्छिकास्तथा ॥
तेषां षड बन्धुदायादाः पूर्वे ये पितुरेव षट् ।
विशेषश्चापि पुत्राणामानुपूर्व्याद्विशिष्यते ॥
सर्वेऽप्यनीरसस्यते पुत्रा दायहराः स्मृताः ।
श्रीरसे पुनश्रत्भे तेषु ज्यष्ठ्यं न गच्छति ॥
तेषां सवणी ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिनः ।
हीनीः समुपजीवयुग्रीसाच्छादनसंभृताः ॥ इति ।

बन्धुदायादा इति बन्धूनां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुर्न केवलं पितुः रेव । इतरे पितुरेवेति । एष एव स्मृत्यन्तरेष्विष बन्धुदायादशब्दस्यार्थः ।

तदेवध्---

औरसः पुत्रिका बीजिक्षेत्रिणी पुत्रिकासृतः। पौनर्भवश्र कानीनः सहोडो गृहसंभवः॥ दत्तकीतस्वयंदत्ताः कृत्रिमश्रापिधद्धः। यत्र क चोत्पादितश्र कुत्राख्या दश्च पश्च च॥ अनेनैव क्रिमेणेषां पूर्वीमावे परः परः।

पिण्डदोंऽश्रहरूश्वेति युक्ता गुणवश्चा स्थिति: ॥ इति ॥ ३२ ॥ उक्तः सवर्णपुत्राणां विभागः । अय ऋषविवाहेण्वसवर्णापुत्रेषु विशे-षमाह—

बासणस्य राजन्याषुत्री ज्येष्ठी गुणसंपन्नस्तुल्यभाक् ॥ ३३॥ ब्रासणस्य राजन्यायां जातः पुत्री यदि गुणसंपन्नी ज्येष्ठश्च भवति तदा ब्राह्मणीपुत्रेण यवीयसा तुल्यभाक् । एकस्य वयसा ज्येष्ठचमपरस्य जात्येति ॥ ३३॥

### ज्येष्ठांशहीनमन्यत्॥ ३४॥

विश्वतिभागो उपेष्ठस्येत्यादिर्य उद्धारः पूर्वमुक्तस्तद्वयाति रिक्तमन्यद्विभजे-तेति प्रकरणाद्गस्यते । गुणहीने उपेष्ठे च राजन्यापुत्रे मानवम्-

सर्वं वा रिक्थजातं तहशधाऽत्र विभज्य तु। धर्म्ये विभागं कुर्वीत विधानेन तु धर्मवित्॥ चतुरोंऽशान्हरेदि स्त्रीनंशान्क्षियासुतः । वैश्यापुत्रो हरेद्दयंशमेकं श्रुदासुतो हरेत् ॥ इति ॥ ३४ ॥ राजन्यावैश्यापुत्रसमदाये यथा स झाह्मणीपुत्रेण ॥ ३५ ॥

यदा झाह्मणीपुत्रस्तु नाऽऽस्ते तदा राजन्यापुत्रो ब्राह्मणीपुत्रेण समवाये यथा तुरुयभाक्, एवं क्षञ्चियःपुत्रेण वैद्यापुत्रस्तुरुयभाक् ॥ ३५ ॥

#### क्षत्रियाचेत् ॥ ३६॥

कैच्छण्दश्रवाब्दस्यार्थे । सिधियाचीत्पन्नयोः पुत्रयोः समवाये वैश्यापुत्रो क्येष्ठो गुणर्ह्मपन्नः सिन्नयापुत्रेण यवीयसा तुरुयभाक् । एवं वैश्यादुत्पन्नस्य शूद्रापुत्रस्याप्येक मन्यन्ते द्रष्टव्यायिति । नेत्यन्येऽनुक्तत्वात् ॥ ३६ ॥

> श्रद्रापुत्रोऽप्यनप्यस्य शुश्रूषुश्रेलभेत वृत्तिमूलमन्ते-वासिविधिना ॥ ३७ ॥

ब्राह्मणस्यति वर्तते । अनपन्यस्याविद्यमानद्विज्ञातिपुत्रस्य ब्राह्मणस्य भूद्रापुत्रोऽपि द्विसमूलं लभेत । यात्रता कृष्यादिकर्धसमर्थी भवति तावल्लभेत । स यद्यन्तेवासिविधिना भुश्रूषुभैवति । यथा शिष्य आचर्षि गुश्रूषते तथा गुश्रूष् पुश्रेदिति । एवं क्षश्रियवैदययोरिप शुद्धापुत्रो वृत्तिमूलं लभेत ॥ ३७ ॥

सवर्णापुत्रीऽप्यन्थाय्यवृत्ती न लभेतैकेपाम् ॥३८॥

यस्त्वत्याय्यवृत्तोऽयभेण द्रव्याणि मतिपादयति वेश्यादिभ्यः मथच्छति [स]सवणीपुत्रोऽप्यपिश्रब्दाज्जयेष्टोऽपि दायं नलभेतेत्येकेषां मतम् । तथा चाऽऽः स्तम्बः – यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि मतिपादयति ज्येष्ठोऽपि तमभागं कुर्वतिति॥३८॥

शोतिया बाह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्॥३९॥

अवल्याहर्णं विण्डगोवर्षिसंबन्धादेश्वासम्म । अनपत्यस्याविद्यमानधनः भाजो ब्राह्मणस्य श्रोतिया हि रिक्यं भजेरन् ॥ ३९ ॥

राजेतरेपाय ॥ ४० ॥

इतरेषां क्षियादीनां रिक्थमनपत्यानां राजा अजैते ॥ ४० ॥

#### जडक्वीबौ भर्तव्यो ॥ ४१ ॥

जडो नष्टचित्तः । क्षीयस्तृतीयाप्रकृतिः । एतावश्चनाच्छादनदानेन भर्तवयौ। मनुस्तु—

अनंशी क्वीबपतिती जात्यन्धबिधरी तथा। उन्मत्तज्ञ वृक्षाश्च ये च के चिक्किशिन्द्रियाः ॥ इति ॥ ४१ ॥ अपत्यं जडस्य भागाईम् ॥ ४२ ॥

यदि तु जडस्यापत्यं भवति तदा तद्धामाहि भवति । तस्मै स भागो देथस्त-त्पितुः । अत्र मनुः—

यद्यर्थिता तु दारै: स्यात्झीवादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दाययहीति ॥ इति ॥ ४२ ॥

श्रद्धापुत्रवत्प्रतिलोमास्तु ॥ ४३॥

प्रातिलोम्येन जातानां सुवादीनामपि गुणोत्कृष्टानां शूद्रापुत्रवदृष्टितमूलं दातव्यमिति॥ ४३॥

उदक्योगक्षेमऋतान्नेष्वविभागः ॥ ४४ ॥

उदकं कूपादि । योगक्षेमाविष्टापूर्ते । तथा च लौगाक्षिः— योगः पूर्त क्षेप इष्टा इत्याहुस्तत्त्वदिश्वनः। अविभाज्ये तु ते मोक्ते शयनं चान्नमेव च ॥ इति ।

कृताने तूत्सवादिषु करिपते मभूतेऽपि। एतेषु विभागो न कर्तव्यः। चथावस्थितेष्वेव सोदयीनुरूपेण भोगः॥ ४४॥

#### स्रीषु च संयुक्तासु ॥ ४५॥

याश्र स्त्रियो दास्यो भात्रादिषु केनचित्संयुक्ता उपभोगपरिगृहीतास्ता-स्तस्यैव। यद्यन्याः सन्त्यन्यत्रान्येषां भागः। यदि न सन्ति तदा द्रव्येण् साम्यमापादनीयम् । यदा पुनरेकैव दास्यसंधुक्ता च तदा पर्यायेण कर्म करोतु ॥ ४५ ॥

अनाज्ञाते दशावरैः शिष्टेखहिबिद्धिरलुब्धैः प्रशस्तं कार्यम्॥ ४६॥

ज्ञायत इवाऽऽज्ञातम्। तद्विपरीतमनाज्ञातम्। योऽथी यथावदविज्ञातः संदिग्धो वा तत्रानाज्ञाते दशावरैर्दशभ्योऽन्यूनैः शिष्टैः।

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः। ते विष्टा बाह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिवस्यक्षहेतवः ॥ इति मनुनोक्तैः । ऊद्दविद्धिरूहापोद्दकुश्वर्धः । अलुब्धेरुत्कोचादिषु निःस्पृद्दैः । एवंभृतेष्ठीह्मणैर्यत्मश्चरतं स्तुतिमद्गन्न युक्तिमिति तत्कार्यं कर्तुं युक्तम् ॥ ४६ ॥ के पुनस्ते दशावरास्तानाह—

चत्वारश्चतुर्णां पारगा वेदानां प्रागुत्तमा-त्रय आश्रमिणः पृथम्धर्मविदस्तय एता-न्दशावरान्परिषदित्याचक्षते ॥ ४७॥

चतुर्णी वेदानां पारगाः साङ्गानामध्येतारोऽर्थज्ञाश्च । एवंभूताश्चत्वारो न चातुर्वेद्य एकः । आश्रमिणस्तृतीयेऽध्याय उक्ता ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्वे-खानस इति । तेषूत्तमाद्वैखानसात्पूर्वे त्रय आश्रमिणः । पृथ्यधर्मशास्त्रविदस्तयः। पृथाग्रहणमेकमेव धर्मशास्त्रं विदुषां त्रयाणां ग्रहणं मा भूदिति । तानेतान्दशा-वरान्परिषदित्याचक्षते धर्मज्ञाः ॥ ४७ ॥

# असंभवे त्वेतेषां श्रोत्रियो वेदवि च्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह ॥ ४८ ॥

एतेषां व्यस्तानां सैमस्तानां च बहूनामसंभवे श्रोत्रियः साङ्गस्य वेद• स्याध्येता । वेदावित्तदर्थज्ञः । शिष्टः स्वधर्मानिस्तः । एवंभूत एकोऽपि विभ• तिपत्तिविषये यदाहेदमत्र युक्तमिदं कार्यामाति तत्कार्यम् । तथा च मनुः—

एकोऽपि वेदविद्धर्भ यं व्यवस्थेत्समाहितः। स धर्मः परमो ज्ञेयो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ इति ॥ ४८ ॥ कस्मात्पुनरेकस्यापि श्रोत्रियस्य वेदविदः विष्टस्य वचने कर्तव्यमित्यत आह—

# यतोऽयमप्रभवो भूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु ॥ ४९ ॥

प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्। तन्न विद्यते यस्य सोऽप्रभवः। यस्माद्यं भूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु दण्डप्रायश्चितादिष्वगृह्यमाणकारणः केवलं वास्त्रनेत्रस्तरमादेकस्यापि वचनमनुष्टेयमिति । अपर आह—प्रथवनं प्रभवः प्रभुत्वं तद्यस्य नास्ति सोऽप्रभवः। न ह्यसौ वास्तिनरपेक्षः स्वतन्त्रः किचिदनुगृह्णाति निगृह्णाति वा। तस्मादस्य वचनमनुष्टेयमिति ॥ ४२॥

सांपतं ये केवलं धर्ममनुतिष्ठन्ति तेभयो ज्ञात्वाऽनुतिष्ठन्विशिष्ठ इत्याह— धर्मिणां विशेषण रूवर्ग लोकं धर्मविदा-योति ज्ञानाधिनिवेशाभ्याम् ॥ ५० ॥

धर्मिणो धर्मबन्तो धार्मिकाः । तेषां मध्ये यो धर्मविद्धर्मशास्त्रं यावतोऽर्थ-तोऽधीत्य धर्भे तत्त्वतो वेत्ति सः । ज्ञानाभिनिवेशाभ्याम् । ज्ञानं समर्थावगातिः अभिनिवेशस्तात्पर्येणानुष्ठानम् । झानेनाभिनिवेशेन च केवलानुष्ठातुभ्यो विशे। षेण स्वर्ग लोकमास्रोति ॥ ५० ॥

इति धर्मी धर्मः ॥ ५१ ॥

सोऽयमादितो वेदो धर्ममूलमि यारभ्यैवमन्तो धर्म उक्तः । द्विरुक्तिः शास्त्रः परिसमाप्त्यर्था ॥ ५१ ॥

> गौतमोक्ते धर्मशास्त्रे इरद्त्तकृतादिह । अष्टाविशोऽयमध्यायो वृत्तौ द्यः समापितः ॥

इति श्रीगौतमीयवृत्ती हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः॥ १०॥

<sup>!!</sup> समातीऽयं ग्रन्थः ।